## REPRODUCTION OF EARLIE EDITION OF THE SABDARTHACINTAMANIH

# शब्दार्थिचिन्तामणिः SABDARTHACINTAMANIH

द्वितीय खण्ड भाग - ब

ब्राह्मावधूत श्रीसुखानन्दनाथः

प्रिन्टवैल

जयपुर- 302 004

Published by
PRINTWELL
S-12, Shopping Complex,
Tilak Nagar, Jaipur - 302 004

Distributed by RUPA BOOKS PVT. LTD. H.O. S-12, Shopping Complex, Tilak Nagar, Jaipur - 302 004. B.O. 295-B, Bharti Nagar, P.N. Pudur, Colmbatore - 641 041.

ISBN 81-7044-369-5 (Set)

SABADARTH CHINTAMANI First Published - 1860 Reprint - 1992

Printed at:

Efficient Offset Printers 215, Shahzada Bagh Indl. Complex, Phase-II, Phone: 533736, 533762 Delhi - 110035

खोदहस्तादा। दशाई एववा। स्वा र्विक:प्रचादम् ॥ वि । दशाईदेशने॥ दाशी। स्ती। धीवशाम्॥ दाश्रेयी। स्त्री। स्वासमाति ॥ दाश्याः अपन्धं खी। चुहास्यो नेतिद्रगभा ने द्याच इति हक्। क्रीप्॥ दाघेरकः। पुं। साखबदेशे॥ इ०वि०॥ इन्यः। वि। इतिरि॥ दाश्वान्। वि। इस्तर्वति ॥ दाश्वान् सा च्चान्मीट्बॉं ग्चेतिनिपातित:॥ हासः । पुं। चातात्मनि ॥ प्रहि॥ घीष रे ॥ दानपाचे ॥ श्रुद्रनामीपपदे ॥ सेवके । भृत्ये ॥ सचपचदम्रि घा नारदेनोक्ती यथा। ग्रइजात स्तवाकी तीलची दावादुपागतः। अज्ञाकाखभृत स्तददाचितः स्वामि ना चयः । मेाचिता महतशाबीय हे प्राप्तः पखे जितः । तवा इमिन्युप गत: प्रत्रज्यावसित:कृत: ॥ भक्तदा सञ्जितेय साथैववडवाकृतः। विक्री तात्रात्मनः शाखेदासाःपत्रदशस्य-ताः ॥ अस्त्रार्थः। गृहजातः दास्त्रामुत्व वः। दायादुपागतः क्रमागतः। चका कालभृतः दुर्भिचपोषितः। स्वामि नामाहितः वन्धकीकृतः। माचितः

मिन्युवगतःकस्याप्यदासःसन् स्वयं-

दासप

दासक्तेन दत्तरूपः । प्रत्रज्या ६ वसि 🕸 तः सत्र्यासधदः। कृतः केनचि-विभिन्तेन एतावत्कासपर्यनां तवासं दासद्दतिकृतसमयः। भन्नदासः सु-भिचेपि भक्तार्थमङ्गीवृतदास्यः। व डवाकृत: वडवा दासीतल्लीभादक्री कृतदासः इति ॥ घ्वजाहतो भक्त-दासाग्रहजः क्रीतद्विमा । पैति कादण्डदासम्बसप्तेते दासयानयः ॥ \*॥ विप्रस्थिकक्करोभूपो वैष्यो भू पस्त भूमिय। सर्वेषां किङ्कराःशूहा ब्राह्मग्रस्य विश्वेषतः ॥ इसति । इस द्यने । इंसयति इंखतेवा। इसिदी सौ। इंसेष्टरनानमाच ॥ दासकः। पुं। सामान्यदासे ॥ दासे ॥ दासएव। स्वा॰ कः॥ दासकर्म्यान । दास स्वकृत्वे ॥ कर्मा विदिविधं चीय मशुभं शुभमेवच। षशुभं दासकर्मी ऋं शुभं कर्म कृतां स्रुतम्। गृहद्वाराशुचिखानर्थाव-खारशोधनम्। गुद्धाङ्गस्य र्शनोच्छि ष्टविष्म् वग्रहणो अफ्रनम् ॥ अग्रुभं कर्मविचेयं शुभमन्यद्तः परम्॥ दासनन्दिनी । स्त्री। व्यासमातरि । स खव खाम्॥ क्यदानेनाक्रीकृतदास्यः । तवाच दासपुरम् । न । कैवर्त्तीमुस्तके ॥ दासानु श्रूहान् पिपत्ति।। पृ०। मू०

दासेर

कः। उदाष्यपृषंस्येन्य् न्वम्॥ रयति । पूरपृत्ती । कर्मण्यम् ॥ दासिका । खी । पीतिजिएकाम् ॥ भु- दास्यमानः । वि । भविष्यदानसम्बन्धि जिष्यायाम् ॥ वेद्याम् ॥ दास्येव । स्वार्धेकः:। केष इति इस्वः॥ दासी। ची। चेत्राम्। भुजिष्यायाम्॥ रिद्रम्। तम्बेद सिस्यग्॥ वाणायाम् । जिल्लाम् ॥ काकजङ्का दास्त्रभम् । न । सन्त्रिनी नचने ॥ दास्त याम्॥ नीचाम्नाने ॥ नीचिजिएन्या म् ॥ पीतिजिएव्याम् ॥ वेद्याम् ॥ कू दाइ: । पुं । दहने । अस्ती कर्यो ॥ गा हायाम् ॥ केवर्त्तभावायम् ॥ दस्य-ते। दसुउपचये। कर्माण धन्। गै। जीष्

दासीफची । स्त्री। स्त्रीषधिविश्रेषे॥ पात्रकर्षेतिङीष्॥

दासीसभम् । न । दासीनांसभावाम् ॥ दासीनां सभा। श्रयाचाचेतिन पुंसकत्त्वम् ॥

हासेयः। पुं। धीवरे ॥ भृत्त्ये । दासी तनये ॥ दास्या अपत्यम् । चुदाभ्यो दाइनम् । न । अस्मी कर्याय प्रेर्यो । दासेवी। स्त्री। सत्त्यवत्त्वाम्। व्यास हिर्ल्युट्॥ जनचाम् ॥ ङीप् ॥

दासेरः । पुं । क्रमेलके । उष्ट्रे ॥ धीवरे दाइहरणम् । न । वीरणमूले ॥ नि । ॥ वि। चेटे। दासी प्वे॥ दाखा अ दाहक्रे॥

दाइ।क

बान्॥ दासपूरम्। न। दासपुरे ॥ दासान् पृ दास्यम्। न। दासस्व। दासभावे ॥दा सस्यभावः। यात्र॥

वस्तुनि ॥

दाम्त्रम्। न। अश्विनी नचने॥ दस्त्रवे।

चतत् भच ॥

चसन्तामे॥ दहनम्। दहमस्तीकर बो। घञ्॥

दाइक:। पुं। चित्रके॥ रक्तचित्रके॥ ति। हाइकर्लरि॥ इड०। खुख्॥ दाङ्करः। पुं।देचनासायुक्तेन्तरो रो ॥ यथा। पीतं दृश्चिकम् सन् पर्य षितजलेनवै। साई विनाधयेट्ट्रा इज्बरच परमेश्वरेतिगावडे १८३ अधाय:॥

विति दुगभावपचे द्याचरतिदक् ॥ दाइकरावना रतिभाषा ॥ स्थन्नाद

दाइसरः। पुं। प्रायाने॥

पत्थम्। चुहाभ्योविति ढ्क्॥ दान्नाकितः। पुं। गन्धित्रोपे॥ बणा। 🕾 थ्र पत्यम्। चुहाभ्यावात ढ्व्॥ ६। हानापः ः दुः हासरकः। 'मं । हासरार्थेषु ॥ स्वा०- देवदावं मुक्बन्द्वसाखसाराखचन्दनाः थ्र द्विप

। प्रियादी माञ्च यादग्ध्वा गर्ह्याते दा इजीरसः । सदाद्याकर्षितागन्धः सनु तीयः परिकीर्त्ततद्वि॥ दाज्ञागुव। न। सुगन्धिद्यविशेषे। दा

इकाष्टे। तैसागुरुशि। दाहिका। स्त्री। तेजसाभायां याम्॥

दाही। चि। दाहके॥

पश्यप्रभाम्॥

दिकः । पुं।करभे॥विंशतिवर्षक्रेगजे॥ दिकार:। पुं। यूनि॥

दिक्करवासिनी। स्ती। कामरूपदेशप्र सिदुनदाम् ॥ देवी विश्वेषे ॥ दिक्क रस्तरुगः प्रोक्त स्तयात्रस्य दिक रः। तिसान्ध्यषितादेवी तसाहि क्ररवासिनीति॥

दिक्करिका। स्त्री। नाटकशैलस्य पश्चि मभागादिः स्तायां नदाम्॥

दिक्करी। स्त्री। युवस्थाम् ॥

दिक्पतिः। पुं। दिगधी श्वरे ॥ यथा। स्र्यः युकाः चमापुत्रः से श्वित्यः ग्र निः गगी । सीम्यखिद्यमन्त्रीच-प्राच्यादिद्गिधीश्वराः॥ 🛪 ॥ इन्द्रोव क्रिः पित्रपतिनैकितावर्णोमर्त्। मुनेरईशःपतयः पूर्वादीनांदिशांका मात्॥ \*॥ मेषसिं इधनुः प्राच्यां द चिषासानुतत्परे। प्रतीचांतत् परे चेयाः उदीचाचततः परे ॥ दिशः

दिगम्ब

पति:॥

दिक्पालः। पुं। पूर्वादिदश्रदिक्पता॥ यथा। इन्द्रोविक्ः पितृपतिने के तावर योमरुत्। नुवेरईशोत्रह्माचाननी दिर्पाचसंत्रकाः॥

दिक्यूलम्। न। दिग्वियेषगमनेनिष इवारे ॥ यथा । शुक्राद् स्थदिनेनवा रुगिदिशं नन्नेनुजेचीत्तरां मन्देन्द्रो **भ्चिद्दिनेनशक्रककुभंगाम्यांगुरीन**हजे त्। श्रू वानीति विवद् चयान्तिमन् जा येवित्तलाभाष्यवास्रष्टाशाः पुनरा षतन्ति यदिते यक्रीयतुन्दा अपि॥ दिगन्तः । पुं । ग्राच्चीयचान कर्मसंस्कृत जनाधिष्ठितमध्यदेशाद्तिरिक्ते देशे ॥ दिशासन्तः ॥

दिगम्बरः। पुं । शङ्करे ॥ तमसि ॥ च पणे। श्रात्मनामध्यमपरिमाणवादि निवाहिविश्वेषे ॥ यथा । दिगञ्बराम ध्यमत्त्रमाहु रापादमस्तकम् । चै तन्यव्याप्तिसंदृष्टेरानखाग्रश्रुतेरिष॥ अस्य भाषा प्राकृतावान्तर्भेद्भिदा मागधी। ऋस्वरूपनुः। गलनाल पङ्केन पिच्छिलवी भत्सदुष्पे च्यदे इच्छवि रुक्तिञ्चतिचनुरा मुत्तवस ने। वेश्रदु देशनः शिखिश्रक्ष्डिप-च्छि**काहस्त** इति । ऋखिषायाः श्राव

काः॥ चि । नम्ते । विदस्ते ॥ दिगे

### दिखाइ:

दाम्बरमख।

दिगम्बरी। स्ती। काखिकायास्। हि गेवान्ब (मस्याः॥

दिगीत्ररः। पुं। दिगधीत्ररे॥ यथा। दिगी यरा भारतर गुक्त भामारा हा किंचन्द्रसमुरार्चिताः स्वृरिति ॥ दि भा.ईन्द्रर: ।।

दिग्गजः । पुं । दिग्धस्तिनि ॥ ऐरावतः पुण्डरीका वामनः सुमुदा ऽचनः। पुष्पद्रमाः सार्वभामः सुप्रतीक्ष्यदि ग्गजा: ॥ दिचुस्थिताः गजाः दि-गगनाः ॥

दिग्दर्भनम्। न । दिक्साधनयन्त्रे।क म्पासदतीक्रेभाषा ॥ दिशां दर्शनं जा नं येन॥

दिग्दा इ: । पुं । उत्पात विश्वेषे ॥ यथा दिग्वासा १ । पुं । शि वे ॥ वि। नकी । दि शखलचर्यं वराष्ट्राचार्यः । तद्रवर्ध-जभवावपीता देशस्य नाशायहुता गवर्षः। यशारुषाःस्वाद्यसम्बनायः वदी ह्यान कते प्रकाशं कायामभिष्य-ज्ञयतेर्कवदाः। राज्ञोमहदेदयते भ वैसुदिवुफलम्। प्राक् चित्रयागां सनरेश्वराखां प्राग्दिख क्रिल्पक् मा रपीडा । यान्ये सहोग्रेः पुरुषेसा

दिखिडभा

वैभ्या दृताः पुनर्भृत्रमदास्वकाखे ॥ 🔯 पश्चात् तुशुद्राः कृषिजीविनश्च चै। रास्तुरक्नेः सङ्वायुद्धिकुस्यः। पीडां व्यन्यसारतश्चित्राः पाखिकाना गिजकाश्च्याक्षाम्॥ \*॥ गुभवच सम्। नभः प्रसर्वविमनानि भानि प्रदिखं वातिसदानतिश्व । दिशा चदाइ: जनकावदाता हिताय स्नाक स्ममपार्थिवस्मेति॥

दिग्हार्खयम् । न । पूर्वादिदिश्व विरा वृत्यामेषादिराशिषु ॥

दिग्धः। पुं। जिप्तके। विवाक्तवासे ॥ भयौ ॥ प्रवृद्धे ॥ स्रेहे ॥ प्रवन्धे ॥ वि। जिसे। जीपा इति भाषा ॥ दिद्यतेखा। दिश्वपचये। काः॥

गम्बरे ॥ दिगेववासे। इस्र ॥ भेदेन तसः फ ख म्। दाहादियां रा दिग्विजयः । पुं। विद्याय युद्देन वा . दिशांविनये ॥ यथा। श्रद्धरदिश्यम यः पार्डवदिग्विवयद्गति ॥

सखसा नामाच करे।तिहरू:॥ योती दिङ्कः। पुं। उत्क्रियाहिम्मे॥ इति मन्दा र्धकल्पतकः॥

दिङ्माचम्। न। एकदेशे॥ यं समास्त्रिकामं चतजानुरूपः॥ स॥ दिण्डिभाण्डम्। न । डिण्डिभाण्डास्य वादिच विश्वेषे ॥ पटच्यादङ्गकरटाः समेतायचवादानी तत् दिण्डिभाष्ड मिन्युचते ॥

दिधिषा

क्षें श्रह्म:। जि । किसे ॥ दीयतेसा । देशस वखएड ने। क्त:। इतिस्वतीती **ऋग**॥ दिति:। स्ती । दे स्यजनन्याम ॥ खराउ जायामितिक्तिच । यतिस्यतीती त्त्वम् ॥

दितिजः। पुं। दैस्ये॥ दितेनातः। ज नी । डः ॥

दितिसुत:। पुं। दैतेये ॥ दिते:सुत:॥ दिती। स्ती। दैतेयमातरि॥ कृदिका रादितिङीष्॥

दित्सा । स्त्री । दातुमिक्कायाम् ॥ दुदाञ् । सनिमी से खादिना इ-सादेश: । श्रवलापा ऽ ग्यासस्ये स्थमा सले।पः। अप्रच्यथा दिच्यकार्प्र च्ययः॥

दिहच्चमायाः । वि। इष्टुसिक्क्रति॥ ह्योःसबनात् खटःशानच् ॥ दिहचा। ची। द्रष्टुमिच्छायाम्॥ ह-ग्रेः सद्भन्ताद्रप्रस्थये टाव् ॥ दिदृष्तुः । वि । दृष्टुमिक्कृति॥सनाशं सभिचडः॥

दिख्त्। वि। चोतनशीले ॥ चोतते तच्छीतः। सृतदीप्ती। स्तिगमि जुहातीनांदेचेति किए॥ दिधिषायः। पुं। असे ॥ दश्राति श्राह्मा . इम् धीयते वा । दुधाञ् ० । दिधि

& **XXX** 

हिनम्

षाखरति पायः धातार्दित्वसित्तं घ क् चिनपास्यते ॥ सारे पितवसी। मिनद्वया दिधिषायः॥

ने ॥ ट्राअवस्वरहने । तिष्ती पसं दिधिषु: । पुं । दिख्टास्वासिनि । पुन भूषता ॥ दिधिष्मात्मनद्रक्ति। सुपत्रात्मन:काच् किए। वास्त्रचना द्भस्य:॥ स्ती। दिस्ह दायास्॥

दिधिषू:। स्त्री। दिस्हढायाम्। पुनर्भा म् ॥ द्धाति पापम् धिच्यते वा। द्यान् धिषशब्दे वा। श्रन्दृहन्भू इति साधुः॥ यहा । दिधिं धैर्थं खति । षो॰। प्राम्बस् । सनुस्तु । ज्येष्टायां यस नृढायां बन्यायामु हाते ऽ मुजा। साचाग्रेदि धषूर्त्तेया पूर्वाति दिधिषः

स्तित्वाह ॥ पुं। पुनर्भूपते।॥ दिधिषूपति:। पुं। दिरुदाया: पत्था॥ भातुम्तस्य भाषायां यानुरच्येतका मतः। धर्मेगापि नियुक्तायां सच्चेया दिधिषूपति:॥

दिनम्। न। सूर्येकिरणाविक्तिने काले। अइनि। घम्त्रे। वासरे॥ तत्तु मनुष्यमाने पष्टिदण्डात्मकम् । पिष्टमाने गै।णचान्द्रमासात्मक-म्। देवासुरमाने वत्सरात्मकम् । ब्रह्ममाने दिव्यदिस्त्रस्ययुगात्मक म्॥ 🛪 ॥ मनुष्यमाने वद्धायो दिन 💥 स्य सङ्खा। ८६४००००००। इति 🖁

हिन च

प्रावम् ॥ \*॥ तदेव मन् व्यायां सीरसाधनचान्द्रनाचचभेदेन चतु भवेत्। १। उद्यादेादयाङ्गाने भी । पर्याच्छात्रीयप्रकेदे (।ऽ।ऽ)॥ मसावनवासराः । २। तिष्ठिनैकेन दिनपातः । प्ं। दिनचये ॥ हिवसञ्चान्द्रमाते प्रकीर्त्ततः। ३ । दिनिष्यतः। पुं । अङ्गेखे ॥ श्रायुद्धिये स्मृतं प्राचीर्ना चर्ष षष्टिना दिनप्रसीः। पुं। स्ट्रियं ॥ सूर्यकिर्याविक्तित्रचतुर्याभगतम् काद्मदादगराणिषु ॥ तियुग्मच्यक्रिधन्वस्रगास्तथा। नि रिव ॥ शासंचा:स्मृताश्वेते श्रेषाश्चान्येदि- दिनमुखम्। न। प्रभाते । नात्मका इति ची तिस्तत्त्वम् ॥ दीय दिनमूई।। पुं। उदयाचले ॥ ते ची गंभवति। दी चये। दिवा- दिनयावनम्। न । अधाक्रे॥ खकार्ह्स्य: ॥ चि । खिखिते ॥ द्य याक्रादी ॥ ति।दाः। दातेरितीनम्। यत्पक् दिनादिः। पुं। प्रभाते ॥ स्वर्धात्॥

दिनकरः। पुं। इत्यें ॥ करे।ति। कुष् अन्तकः॥ । अच्। दिनस्वतरः॥

दिनक (त्रात्राचा। स्त्री। यसुनायास्॥ स्वावसाना ऽस्तिन्॥ ब्दातायखी॥

🎇 दिनचयः। पुं। दिनपाते ॥ एक स्मिन् दिने। घः। पुं। ऋचर्मगो॥

दिखीपः

तहादिनचयःप्रोक्त सन्द्रसाष्ट्रस्त्रकं 🎘 फ सम्।।

विधम्। यथा। सावनम् द्राउाःष- दिनच्याःतः। न। भातमे ॥ ९० रानि।॥ ष्टिएहः स्वलस्यलगुर्गा भान्यास्तदैनं दिनपतिः। पुं। सूर्ये ॥ दिनस्यपतिः॥

डिंबमिति। १। जीमृतवाइनमतेतु दिनवतः । पुं। पत्तमघष्टभप्तमाहमै

॥\*॥ खक्तविश्रेषे ॥ यथा । धजरोप दिनस्वाः । पुं । सूर्ये ॥ दिनस्वस्वा

हि:। इस्मिन् किहीति नक्। वाहु दिनांशः। पुं। प्राच्च मधाक्रापरः चुसा

षिदिनमिति तैत्तिरीये खण्डित मि दिनानाः । पुं। साथे । दिवावसाने ॥ हिनास्तवः । पुं। अन्धकारे ॥ हिनस्य

दिनावसानम्। न। सायङ्काले ॥ दिन हिनकेशवः । पुं। अन्धकारे ॥ इतिश्र हिनिका। स्त्री । दिनभूते। एकहिनस कृतकर्ममूख्ये॥ इतिश्रद्धमान्या॥

सावनेकि तिथीनां चितवं यहा। दिसीपः । पुं । नृपिधियेषे । रहीः 💥

688u

द्वस्प

पितरि ॥

दिखीपराट्। पुं। दिखीपे॥ ४० वि ॥ दिखीरम्। न। गाम्यक्तविकायाम्। शिखीन्धके ॥

यो:।स्त्री ।स्वर्गे ॥ त्राकाग्रे ॥ दी व्यन्त्यस्थाम् । द्वि । वा॰ दिवेर्डिविः । बौ:दिवा दिवः। बुभ्याम् ॥ द्विम्। न। स्वर्गे॥ भाकाश्रो॥ वने॥

दीखन्यस्मिन् । दिव् । इगपघे ितिकः ॥

दिवसः । पुं। न । दिने ॥ सावनादि प्रभेदेन दिवसापि चतुर्विधः। ना डीपष्टितमस्तम सावने। दिवस:स्य तः ॥ विंशांश्रभागार्कराभ्रोद्देवसः-सै।रज्यते।चान्द्रस्तृतिव्यविक्स्त्रो भावधिश्वभभू:स्रातः ॥ दीश्यन्यनः। दिव् । दिव: किदि खस च् ॥

द्विसकर:। पुं। इद्धे ॥ दिवसमुखम्। न। प्रभाते॥

दिवस्पति:। पुं। वासवे। इन्ह्रे॥ दिवः दिवातन:। वि। दिनभवे॥ इयादकृष्यपि चलुक् रति स्कुटः । तन । पातेर्डितिरिस्यु गादिस् इस्य सत्त्वात्। वस्तुतस्तु। षष्वाः पतिपु वेतिसत्त्विधानसामर्थास्त्रोकाबेद - दिवास्त्रक्षी । स्त्री । स्कुन्द्रधाम्॥ स धार बरेना खुग्चापितः। कब्लादि | दिवान्धा। स्त्री । वस्गुकापितिथा।

**द्वाभी** 

स्वितिमुन्देने सं तस्र। तत्र छन्दो धिकारात्॥

दिवस्पृष्ठियो। स्ती। दावापृष्ठिको:॥ द्याप्रचपृथिवीच । दिवसश्रपृथिया-मितिद्वेदिवसादेश: ॥ दिवच-नानः॥

दिवा। अ। दिवसे ॥ दीव्यन्यव। हि व् । काम स्ययः ॥

दिवाकरः। पुं। भाखारे। इत्ये॥ इत् गृचे॥ दिशादिनं करेशित। दिवावि भेतिटः॥ काके॥ पुष्यिक्शेषे॥ इ तिशब्दचन्द्रिका॥

दिवाकीर्त्तः। पुं। नापिते॥ राची खु रक्रमीनषेध त्। दिवाकी चिरस्य ॥ अन्तावसायिनि। चपदाले ॥ दिदाच रेयः कार्यार्थं चिक्किता राजगासने रति चएडाले षु नियमात्॥ उल्को ॥ इतिहमचन्द्रः॥

द्धिराटनः। पुं। काके॥

पतिः। तत्पुरुषे कृती त्यचव हु खग्र दिवान्धः। पुं। पेचकादे।॥ यथा। दि वान्धः प्राणिनः के चिद्राचादन्धास्त-थ परे। केचिहिया तथाराची प्राणि नस्त् च्यद्द द्वा द्वी मा हा त्यम् ॥

चात्सः। यचु पष्ट्याः पतिपुत्रेति स दिशभीतः । पुं । कुम्भिने । देशि ॥ 💥

**188 288** 

दिविष

उक्के॥ कुमुद्राकरे॥

दिवाभीति:। पुं। पेचके ॥ दिवा दिव से भीतिभेगं यस्य ॥

दिवामिता:। पुं। सूर्य ॥ दिवादिवस स्थामितारिव ॥

दिशमधास्। न। दिनाई। मधाक्रे॥ दिवाशयः। वि । दिनेशयनकर्त्तरि॥ दिवाशे ते स्विपतीति। श्रीडोऽधि कर्षेशे तेरिस्यच्॥

दिवास्वापः। पुं। दिननिहायाम्॥ दि वास्वापं न कुर्वीत यतासी स्यात् क फावहः। ग्रीसन्जिं स्वासे दिवा स्वापानिष्यते॥ छित्ति। हिद्देश स्वापा नित्त्यं येषां ग्रारीदिसाम्। वा ताद्यः प्रकुष्यन्ति तेषामस्वपतांदि वा॥ \*॥ येषामुचितस्तानाह। या यामाध्वयवायवाहनग्ताकान्तानती सारियाः ग्रूकश्चासवतस्तृषापरिगता नृ हिकामरुत् पीडिमान्। चीसा नृ चीसकफान् शिग्रन् मदहतान् चृद्वान् रसाजीसिना ग्रामीजागरिता न् नरान् निर्ग्रनान् कामं दिवा-स्वापयेदिति॥

दिवास्वापाः। स्त्री । दिवान्धःयाम् ॥ दिविः । पुं। चाषखंगे ॥

्रह्मिजः। चि। स्वर्गीये ॥

ळ दिविषत्। पुं। देवे ॥ दिविस्वर्भे सी

दिखम्

दतिवस्ते । षद्त्वधिष्राणगस्यवः सादनेषु । सत्स्रविषेति किए । इ युग्यास्वेतिके रसुक् । सुषामादि-स्वात्षस्त्रम् ॥

दिविष्ठः। ति । स्वर्गस्ये॥ दिवी । स्त्री । उपिकिन्तिकाकी टे॥ दिवेदिवे । स्न ! सहस्यहिन ॥ दिवेकाः। पुं। दिवेकिस । सौरोके। यस्येतिविग्रहः॥

दिवाद।सः। पुं। चन्द्रवंशीयभो सर्थे स्वराज्ञः पुत्रे। काशिराज्ञे ॥ दिवद च्यानेन तात्स्यादेवाः। तेशास् दि बःस्वर्गस्त्रवा दासः। दिवसश्रदःसद तिषष्या श्रमुक् ॥

दिवाङ्गवा । स्त्री । स्वायाम् ॥ पि । दि विजाते ॥

दिवे।कः गुष्किरिगी। स्त्री ं तीर्कवि-भेषे॥

दिवानाः। पुं। देवे ॥ शौः दिवि वा श्रोकायस्य। पृ० ॥ यदा। दिवमा-कायस्ये स्वदन्ते न विग्रष्ठः॥ चात के। दिखम्। न । सवक्रे ॥ इरिचन्दने ॥ श्रपथे ॥ तद्भेदाः यथा। घटास्मिगु दक्षस्विभिषं के। घच्यप्यमम्। घठ व्यत्पद्धसाः ग्रोक्ताः सप्तमंत्रप्तमाध कम् ॥ श्रष्ठमंप्रक्रिस्युक्तं नवमं ध्र भंजंस्मृतम्। दिखान्देतानिसर्वाणि

**\$\$\$** 

निहिष्टानि स्वयम्भवा॥ गङ्गाजसस्य र्ग्राप्वक्रम्ये तनमिष्याक्यने दे।- दिखतेजाः। स्त्री। ब्राह्म्याम् ॥ यदिवदेज्जनः। सयातिकाखसूत्रच सम्॥ पानीयप्रभेदे ॥ यथा। दि-व्यंचतुर्विधं प्रोत्तं धाराजं करका भनम् । तेषारच्यतयाहिसं तेषुधारं गुणा धिकमिति॥ पुं। गुग्गुलै।॥ यवे॥ आ ंगमान्तो भाववित्रोषे यथा। दिव्यस् देवताप्रायः शुद्धान्तः कर्णः सदा। दन्दातीता वीतरागः सर्वभृतसमः-चमीति॥ नायकयिशोषे॥ चि। चोत | दिव्यपुष्यः। पुं। करवीरे॥ नात्मके मनुष्ये र खभ्ये सर्वप्रपचाती तनात्मन्यादिच्छोभवः। दिविपरसे-बोमि स्व स्वरूपेवाभवः । बुमागपा गुदक्पतीचायत् ॥ मनाज्ञे ॥ दि विभवे॥ दियान् एउम्। न। नामरूपे चौभना द्रिपूर्वभागस्ये पुष्करियी विश्वेषे ॥ दिव्यगन्धः। पुं। गन्धके॥ म। सवक्रे॥

दिव्यगन्धा। स्ती। स्थूलैलायाम्॥ महा चच्छुशाके॥ दिखगायनः। पुं । गन्धर्वे। स्वर्गगायके॥ दिव्यचन् ३। पुं। सुगन्धस्यप्रभेदे ॥ म र्कटे ॥ चि । अन्धे ॥ सुलोचने ॥ दिखसार: । पुं । शालवची ॥

दिव्यसा न। चानात्मके नेचे॥ षो यथा। गङ्गाते।यमुपस्मृश्यमिष्यां दिष्यदृष्टिः। स्त्री। निमेषश्चन्यायां दृ ष्टी ॥ दियाचासी दृष्टिश्च ॥ यावदेत्रसामोवय रसित्रसावैवर्त्तपुरा | दिव्यदे। इदम् । न । मनाराज्यस्य सिह ये देवेम्योदीयमाने द्रव्ये । उपया-चिते ॥ यद्दीयतेतु देवेभ्योमनारा ज्यस्यसिद्धये। उपयाचितकं दिश्यदे। इदंतद्विदुर्वधाद्रतिहारावली ॥ दियपचासतम्। न। मिलितगवा-ज्यगयद्धिगव्यचीरमाचिकप्रकरा-रूपे ॥ इतिराजनिर्घेष्ट:॥ दिखपुष्पा। स्ती। महाद्रोगायाम्॥ ते अन्य इते अप्राकृते ॥ दिविदो- दिव्यपुष्पिका। स्त्री। ले। हिनवणीर्क वृच्चे ॥

दिव्ययमुना। स्ती। कास रूपे दसनि-कायानद्याः पूर्वभागस्थे नदीविशेषे॥ दिवारतम्। न। चिन्तामणा॥ दिचारयः। पुं। देविवसाने। चाम-याने॥

दिव्यरसः। पुं। पार्दे॥ दिख्यस्ता। स्ती। मूर्वीसतायाम्॥ दिव्यवस्तः । पुं । सूर्यश्रोभायाम् ॥ न। गुभां गुके ॥ दिविभववस्ते ॥ वि । सु न्द्रवस्ववति ॥

दिक्-ग्

<sup>ॐ</sup>दिबाखी। सी। श्रसरः प्रभृता॥ दिया। स्ती। स्नाम लक्याम् । धाव्या-म् ॥ वन्थाककीटक्याम् ॥ श्रतावयी म्॥ सहामेदायाम् ॥ ब्राह्मप्राम् ॥ स्यू जजीरके ॥ खेतदूर्वीयाम् ॥ इ-रीतकाम् ॥ युरायाम् । गन्धन-च्याम् ॥

दिचादिया। स्ती। उपदेवी विश्वेषे॥ दिखोदकम्। न। भाकाभजले। ख-वारिणि॥

दिखोपपादुकः। चि। असरे। निर्ज रे ॥ मातृपिवादिदृष्टकार्यानिएपे चा अदृष्टसन्तृतेभ्योजाता ये देवा स्ते दिखोपपादुकाउचने ॥ दिवि-। पदगता । समपतपदे च्युकम्। दिव्यश्चासावुपपाद्वस्य ॥

दियौघः। पुं। गुरुविशेषे॥ दियाषिः। ची। मनः प्राचायाम्॥ दिन्-ग्। स्ती। काज्ञभि। आशायाम् । काष्टायाम् । प्राचादिव्यवहार्हे ता। क्राचेकमवधं तस्मादिदं पूर्वेष्व पश्चिमम्। इति देशोनिद्श्येत य यासादिगितिस्गृतेतिस्यत्यन्तेः का र्धमापनिमित्तकार्षे ॥ साचैकानि दिष्टिः। स्त्री । मुद् । इर्षे ॥ माने ॥ च्याविभ्वी चेतिन्यायमतम् ॥ साद

यथा। यथा। पूर्वा सेयी दिच्याच

दिष्टि:

नैर्कती पश्चिमा तथा। वायवी चे। 🎘 त्तरै यानी जहीं चाधीदिशीदशे तिवराहपुराग्यम् ॥ दिशक्यवकाश म्। दिश्रमितसर्जने। मृ चिनिच्या दिना निपातनात् क्विन् ॥ दिश्यते ऽसीता। दिशे:कर्भशिकिन्॥ दना चतिकाषे ॥ दिग्दष्टे वर्त्त्वाकारे इति वैजयनी॥

दिशा । स्ती । दिशि ॥ मागुरिसतेन टाप् ॥ अस्याअङ्गारिययादि संज्ञा चे का । यथा। अङ्गारिकी दिग्रिव विप्रयुक्ता यस्योर्वि स्तिष्ठतिसा प्र-दीप्ता । प्रधूमिता यास्त्रतियांदिने यः येषः प्रयस्ताः युभदाञ्चताः स्य<u>ः</u>॥ भवः। बुप्रागपागितियत्। उपपद्यते दिश्यम्। वि। दिग्भवेवस्तुनि ॥ दि-शिभवम् । दिगादिभ्योयत् ॥ दिग न्तरादानी ते॥

> दिष्ट:। पुं । काले ॥ दाक्करिहायाम् ॥ न । भाग्ये । दैवे। भागधेये ॥ त्रिः भादिष्टे। उपदिष्टे ॥ दिश्रात । दि-यस्तिसर्जने। क्तिच्क्तीच संचाया मितिक्तः ॥ दक्ते ॥

दिष्टानः। पुं। मर्ग्ये ॥ दिष्टस्य दैवस्य अनाः ॥

परिमाणे ॥ दिश्रात । दिश्रशक्तिच् 🏻 क्तीचेतिक्तिष्॥

XXXX

दीचा

हिष्वा। अ। इषे॥ मङ्गले॥ भाग्येने
च्यर्षे॥ देशनम्। दिश्रः। सं॰ किष्
। दिशंस्त्रायित ना। स्त्रे ष्ट्ये शब्दस
ङ्घातयाः। किष्। ष्टुलम्। संज्ञा
पूर्वकत्वाक्रश्लंन॥ यदा। दिश्रति
। अघ्न्यादिभ्यश्वेतियक्॥

दिष्णुः । चि । दाति ।। दीचणीया । स्त्री । ५ष्टिमभे दे । सी सिक्याम् ॥

दीचा। स्त्री। नियमे ॥ य०। एत। इता न्याश्व सेवेत दीचा विप्रो वनेवस विति॥ गुरमुखात् खेष्टदेवस्रमन्त्र ग्रहे ॥ कियावर्षेक लास्पर्कतागृहङ्गा नस संज्ञकाः। दीचा माचप्रदा देवि सप्तधा परिकीत्तिताः॥ दीचाचदि विधा द्रोक्ता वाद्याभ्यन्तरभेदतः क्रियादी चाम वेदाच्या वेघा खाम्य न्तरीभवेत् ॥ दिव्यभावप्रदानाञ्च-चालनात किल्विष्यच। दीचेति कथिता सद्गि भेववन्धविमाचनी ॥ दीयते सक्त देवि गुरवेप्राणसंयत म्। धनं तच सुवर्धाद्दिपट्टवस्त्रसम् चयम् ॥ चयं प्राप्तीति सङ्गावाना नापापसमुच्चयः । तस्मादीचेतिना मास्याः सर्वेशास्त्रेषु सुत्रते ॥ दीयते विमलंज्ञानं चीयते कर्मवासना। ते नदी चेतिसा प्रोक्तामुतिभिधमको। दीचिति

विदै: ॥ क्रियाविश्रेषे ॥ दीचाचत तीयंजना त्राह्मणादे: । यथाहमनु: । मात्रश्रेषिजननं दितीयं मेशिच्चव-स्थते। तृतीयंयचदीचायां दिजस्य श्रुतिचादनादिति ॥

दीचागुकः। पुं। अन्त्राद्युपदेश्यकर्त्तरि । देशिको ॥

दीचानः । पुं। अवभूये ॥ प्रधानया गोदीचा तस्यात्रमःसमापके। ये। ऽ परायज्ञीन्यूनस्वादिदेशषशान्यर्थं प्र धानयागस्य पूरणार्घे प्रतिष्ठार्थे किय ते साऽवभृषा दीचान्तोप्युचते ॥ दीचितः। वि। संजातदीचे । स्वीकृ तदीचे ॥ य०। अदीचिता हि मर् यों रीरवं नरकं बजेत्। तस्माट्टी-चां प्रयत्नेन सदा कुर्याचतान्त्रिका दिति॥ अपिच। अदोचितस्यमर् गां री (वायप्रकल्पते । न प्रजासि कारोस्ति विनादी चां वरानने इति ॥दीचगी येष्टिकृति॥ सामपानाध्व रान्विते। सामपानवतियागे आदे ष्टरि॥ दीचतेसा। दीचमाण्डो ज्योपनयननियमवतादेशेषु। गुच्य र्थेतिकः ॥ यदा।दीचासंजाता ऽस्य । ता॰ इतच्॥ अवाचो दीचितो नामायवीयानपिया भवेत्। भाभव 💥 त्पूर्वकं खेन माभ भाषेतधर्मविदि-

×××

दीना

तिमनुः॥ काम्पिह्ननगरस्थयचदत्त नामकेविप्रे॥ सचकाशीखण्डे प्र-सिदुः॥

दीचिता। पुं। सामयागाको ॥ दीच ते तच्छीनः। दीच०। टन्। स्ट्र दीपदीचम्बेतियुज्न॥

दीचितायनी। स्ती। काम्पिल्लनगर-स्यदीचितनामकितप्रस्यपत्न्याम्॥ दीदिवि:। पुं। धिषणे। रुइस्पते॥ पुं । न। अने॥ दीव्यन्यनेन। दिवु० । दिवादेदीर्घश्चाम्यासस्यस्थाणादि-क:किन्। कित्वाद्गुणाभावः। गोपा स्रतस्यदीदिवभित्तमन्तेतु योतमा निस्त्यर्थः॥

दीधितः । स्ती । किरणे ॥ दीधीते दी प्यते । दीधी ख्दीसिदेवन्ये । कि च । तित्वेती णिनषे धस्तुन । अग्रहा दीनामितिवार्त्तिकात् । यीवर्णयाः रितीकारले । ॥

दीनः । चि । दुर्गते । दिर्हे ॥ भीते॥ गोचे ॥ दीयतेसा । दीङ्चये । ग स्थर्येतिक्तः । स्वादयच्चे।दितः । च्ये। दितस्वेतिनत्वम् ॥ यदा । दग्सिज् जिदीक्तिनक् ॥ न । तगरपुष्पे ॥ दितराजनिर्घग्रः ॥

ॐदीननाथः। ति। दरिहजनभत्तरि॥ ॐदीना। स्त्री। सृषिकायाम्। मूंसी इ द्दीपः

तिभाषा ॥

दीनारः। पुं। स्वर्धभृषयो ॥ मुद्रायाम्
। व्यावहारिकरूपके । क्प्या इति
भाषा॥ निष्कपरिमाग्रे॥ सुवर्धकर्ष
हये ॥ सम्यग् व्यवहारार्थं मः नवस्तु
नि ॥ दाविंग्रद्रतिकापरिमिते का
ष्वने ॥ दीयते । दीङ्श दीङ्गेनु
ट् चेस्यारन्॥

दीपः। पुं। विश्वस्थान्यमद्भिश्वसाया म्। प्रदीपे। बज्जबक्षजे। गृहम थै। ॥ घुतंते सम्बदीपार्थे सेहान्यन्या निवर्जयेत्॥ इति विक्रिपुराग्यस्॥ दीपनिवापसात् पुंसः कुषाएउच्छे दनात् खियः। अचिरंगीव काले नवंशनाशो भवेद्ध्वम् ॥ नैवनि-वीपयेदीपं देवार्थम् पकल्यितम् । दीपहर्त्ता भ बेदन्ध:का सी निर्वापकी भवेत् ॥ इतिकालिकापुरागम्॥ के। एजं रामजंवस्तं वक्तिकार्थं न-चादरेत्। निमशीकृत्य द्दान् दीपेसे हान् प्रतादिकान् ॥ कृत्वा-मिश्रीकृतं से इंतामिस्तं नरकं वि त्। वसामज्जास्यिनिर्धामै:से है:प्रा ग्यङ्गसम्भवै: । प्रदीपं नैवकुर्यास् कृत्वा पङ्किविघी दतीतिकाः पु०॥ दीप्यते ऽनेनवा । दीपोदीसी । 🙊 रगुपधत्वात् कः। घञ्वा। अच्।।

दीपकाः

🏁 दीपकः। पुं। दीपे। से हाश्रे। दीपादति दोवा इति च भाषा॥ खगग्राहिखगै। वाजद्रतिसिक्रा द्रतिच भाषा॥यमा न्याम्॥ले।चमस्तके॥ मात्रावृत्ति भेषे । य॰ । तुर्गीकमुपधाय सुनरेन्द्र सवधाय। द्रइदीपक सबेहिलघुस न्तमवधेहि॥ यथा। च्यमान्मति वर्खाजगदेतद्तिफल्ग्। धनले। भमप हाय नमपद्मनयनाय ॥ राग्विश्रेषे ॥ न । कुङ्कुमे ॥ द्रतिप्रब्दर व्यावची ॥ वागचङ्गारे ॥ सकृद्ष त्तिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् । सैविकायासुव च्लीष् कारकस्येतिदी पक्षम्॥ प्राकरियकाना मधीत् उप माने।पमेयानां धर्मः क्रियाद्दिक वा रसेवयदुपादीयते तदेकस्यैव सम स्तवाक्यदीपनादीपकम्॥ यथा। कि वसायं धयं साम्रायं फणमयी केस-रादं सो इ। यम्। कुलवा लि श्रायां य-या कुत्तोघिपानि अमुखायम्॥ कृप यानांधनं नागानां फणामणिः केस-राणिसिं हानाम् । कु खपा लिकानां-स्तनाः बुतः सृथ्यन्ते त्रस्तानामि-तिसंख्तुतम् ॥ श्रवास्तानामिति स कलषष् व्यन्तविश्रेषणम् । अन्ववर्यः च्लेन प्रकृतानां कुखवधूस्तनानां तदु पमानत्त्वेन प्रकृतानामन्येषांचनुतः । दीपध्वनः । पुं । कज्जले ॥ इतिनटा 🖁

दीपध्व

स्पृथ्यन्त इतिसकृहुर्सीपादानाहीप-ॐ कालङ्कारः ॥ ई५ ॥ कारकस्यच बच्ची षु कियासु सकुद्विदीपकम्। यथा । स्विद्यति कूर्याति वेह्नति विचलति निमिषति विलोक्यति तिर्यक्। अ नानंदित चुम्बित्मिक्ति नवपरि गायावधू: शयने॥ स्विद्यति स्वेदंभज ते। कूणित सङ्गोचमा खम्बते। वेह्म तिपरिवृत्त्यभेते । विचनतिविभोष तश्रचलाभवति। निमिषति निहास्या जेन नेचेमुद्रयति। अन्तर्नन्दति हृष्य ति नवाढाच्चेन वाह्यती हर्षाप्रकाश नात्। अतएवचु मित्रिक्किति नत् चुम्बती त्यनेकासुक्रियासु वधृह्य कर्त्तकारकस्वतकृद्तिरिच्दर्थः॥ अ पिच । वदन्तिवर्ग्यावर्ग्यानां धर्में-कांदीपकंबुधाः। सदेनभातिकत्तमः प्रतापेनमहीपतिः ॥ दीपयति । दी पीदीप्ती। यथनः। खुल् ॥ वि। दीपेनुगले ॥ आ॰ नन् ॥ दी सि-कारके। भासके॥ दीपकूषी। स्ती। दीपवर्त्याम्। तैल माल्याम्। पजीता इतिवत्ती इति च भाषा॥ दीपखारी। स्वी। दीपकृष्याम्॥ इति शब्दमाला॥

दीपख

धरः॥

दीपनः। पुं। कासमह ॥ पना खै। ॥
मयूर्श्याखायाम् ॥ श्रानि चशाके ॥
न।तगरमूले ॥ कुङ्कुमे ॥ वि।
दीपयितरि॥

दीपनी । स्त्री । पाठायाम् ॥ सेथिका याम् ॥ यवान्याम् ॥

दीपनीयः। पुं। यवान्याम् ॥ श्रीषधः वर्गिविशेषे ॥ यथा । पिप्पकी पिप्प कीमूलं चव्यचित्रकनागरम्। दीप नीयः स्मृता वर्गः कफानिलगदाप इः इतिचक्रदत्तः ॥ ति । दीपन-याग्ये ॥

दीपपुष्पः। पुं। चम्पकष्टचे॥
दीपमाखा। खी। दीपभृङ्खखायाम्।
दीपाल्याम्॥ दीपानां माला॥
दीपमालिका। खी। दीपान्विताया
ममावास्यायाम्। दीपाल्याम्। यच
गानी॥ दीपमालेव। स्वा॰कः। इ
सम्॥

दीपलचगाम्। न। प्रज्वलितदीपस्य-गुभागुभफलाय तत्स्वरूपनिरूपणे ॥ तवागुभफलम्। वामावर्त्तां मिल निकर्णः सस्फुलिक्रोऽल्पमृर्त्तः चि प्रनामं ब्रजति विमलसेहवस्येन्व-तौषि। दीपः पापं कथयति फलंग ब्दवान् वेपनय्च व्याकीर्गार्चिवंशल दीवासः

भसद्यक्त नाशं प्रयाति ॥ १ ॥ शु ळ भलः । दीपः संहतमृत्तिरायततनु निर्वेपना दीप्तिमान् निःशब्दो हिच एः प्रदिच्यागति वे दृथे हिमद्युतिः । खद्यो चिप्रमाभव्यनितः सुचिगं य क्वोदातं दीव्यते श्रेषं ख्या मध्न ख्वासमं योज्यं यथायुत्तितः ॥ इ तिवाराद्याम् ८१॥

दीपवती। स्ती। कामाखायां नदीवि भोषे॥ यथा। एषाचिक्तमवळाता किन्नी दीपवत् तमः। तेन देव मनुष्येषु नदीदीपवती स्मृतेति कालिकापुरासम्॥

दीपरचः । पुं। दीपाधारे । दीपतरी
। दीवट इतिभाषा ॥ यथा । दीप
रचाप्च कर्त्त्रथा सौज्ञाव सभेरव
। वृच्चेषु दीपोदातको नतुभृभी क
दाचन ॥ सर्वेस हावसुमती सहते न
चिदंदयस् । अकार्यपाद्घातव्य दी
पतापंतयेवच । तस्राद्यातु पृथि
वी तापंनामोति वैतथा ॥ दीपंद दा
न् सहादे व्ये अन्येभ्योपिच भैर वेति॥

दीपवृच्चकः। पुं। दीपवृच्चे॥ दीपित्रखा। खी। प्रदीपच्चाखायाम्॥ दीपशृङ्ख्या । खी। दीपमा खिका याम्॥

ब्दवान् वेपनश्च व्याकी वीर्चि विश्व दीपाद्धिः। पुं। श्रकेनिष्कासनाय विक्र 🎇

दीपिका

विशेषे॥ यथा। दाभ्यां तस्य चतुर्था भ्यां यास्ति दीपासिक्चते। तस्त्रका ष्ठस्ये स्वर्थः ॥

दीपान्वता। स्ती। दीपान्याम् ॥ सा च मृख्यचान्द्रेणाश्विनस्य । गै। याचा न्द्रेगाकार्त्तिकस्थामावास्या। यथा। ये यं दीपान्विता राजन् खाता पष्वद शीभवि। तस्रांददा कचे इन्तं पि त्यांवेमहासये॥ तत्रकमीणि यथा । प्रदेशमसमये खन्मी पूजियन्वा यथाक्रमम्। दीपष्टचा स्तथाकार्या भक्तादेवग्रहेष्वपि ॥ चतुष्पये ग्रा शानेषु नदीपर्वतसानुषु। टचस्ले षु गाष्टेषु चलरेषु ग्रहेषुच॥वस्त्रः प्ष्यैः श्रोभितव्याः क्रयविक्रयभूसयः । दीपमालापरिचित्ते प्रदेशि तदन न्तरम् ॥ ब्राह्मगान् भे।जियत्वादै। विभाज्यच इभुचित न्। अलङ्कृते न भाक्तयं नवबस्त्रीपश्रीभना ॥ क्षिम्धे मुंग्धे विद्रम्धे एच वात्र्यवे भूत दीप्तिपङ्गनः । पुं । सिंहे ॥ कैःसहेति॥पथ्यावसुखराचिकास्॥ दीप्तरसः। पुं। किच्चुलुके॥ दीपाली । स्त्री । दीपान्वितायाममा दीप्तलोचनः । पुं । विडाले ॥ याम्। यचरात्री । दिशाली इति | दी प्तलोचम्। न। कांस्ये॥ भाषा ॥ दीपमाचायाम् ॥ दीपिका । स्त्री। प्रकाशिकायाम् ॥ ग्र न्यविश्रेषे॥ हिल्लो खरामस्य रामिस्या

दीप्ताचः

दीपहस्ता ऽक्षागात्रवस्ता । सीमन्त 🛱 सिन्द्रविराजमाना सुरत्तमाल्या-किलदीपिकेयमितिधानम्॥ गान काल:सायाइ:॥

दीपित:। चि। मकाभिते॥ उज्ज्विल ते। निखारा इतिभाषा॥ मण्डिते॥ दोपिता। वि। दोप्तिकर्तार॥

विगेत्सवः। पुं। दीपान्विताया स मायाम्॥

दीप्तः। पुं। निम्लूके ॥ सिंहे ॥ न। स्व र्थे ॥ इङ्ग्रिन ॥ वि । ज्वलिते ॥ इ मधे ॥ निर्भासिते ॥ दीसिमति॥ दी ष्यतेसा। दीपीदी सी। क्तः। श्री दितोनिष्ठायामिति नेट्॥

दीप्तकम्। न। स्वर्षे॥ दीप्तजिह्या । स्त्री । उल्कामुखाम् ॥ दीप्ता ज्वलनी जिल्ला यसाः। श्रि वानां वाश्रितेन जिल्लान्वसिति प्रसिद्धिः॥

दिशा। स्ती। लाङ्गलिकायाम्। अस्ति शिखाषचा ॥ ज्योतिपाच्याम् ॥ सा तखायाम् ॥

⊗⊗⊗ ⊗

म् ॥ प्रदेशवकाले ग्रहसम्प्रविष्टा प्र दी साचः। पुं। मार्जारे ॥

दे विमा

🌣 दी प्तास्तिः। पुं। श्रमस्त्रमुनै। ॥ चि 📙 ती चणजठरानखयुक्ते॥

दीप्ताङ्गः। पुं। सयूरे॥

दीप्तः । स्त्री । प्रमायाम् । कचि । त्विषि ॥ प्रभाप्रसरे ॥ दीष्यते ऽ नया

। दीपीश क्तित्रावादिम्यः ॥ वागावे दिर्घिकगा । स्ती । गारजीरके ॥

गुर्खे ॥ कान्तिरेव बयाभोगदेशका दिधिकरहः। पुं। वके ॥

खगुणादिभिः । उद्दीपितातिविस्ता दीर्घनन्दनम् । न । मृजने ॥

॥ कांस्ये ॥

दीप्तिकः । पुं । दुग्धपाषाणवृत्ते ॥

दी प्रोपनः। पुं। सूर्यकान्तमसौ॥

दीप्यः। पुं। यसान्यम् ॥ ले। चमस्तके ॥ जीरके ॥ न । शुक्षजीरे ॥ दीपन

म्। दीपीण भावे घत्र ॥ दीपेसा धुवा। तवसाधुरितियत्॥ वि। दी

पीये ॥ दीपायि इतम् । अपूरादि

चान् पचेयत्॥

दीप्यकः। पुं। अखङ्कारे॥ यमान्याम्

॥ यवान्याम् ॥ वर्ष्टिचूडायाम् । इह

जटेति गाडभाषा ॥

दोष्यमानः । त्रि। प्रकाशमाने ॥

दीप्या। स्त्री। यवान्याम्॥

&़्रदीपः। ति। दोप्तिमति॥

🎇 दीयमानः । ति । वक्तमानदानसम्ब । संज्ञायां कन् । केशा इति इस्वः ॥ 🎖

दीर्घका

न्धिवस्तुनि ॥

दीर्घः। पुं। लताशालवर्षे ॥ इत्कटे

॥ रामप्ररे॥ उष्ट्रे॥ दिमाचवर्षे।

मुख्वर्गे ॥ चि । ऋायते ॥ हगाति ।

द्विदार्गो। वाष्ट्रखकाद्धञ्॥

गस्यतीवतायाम् ॥ स्त्रियाः ऋयत्नज- दिर्घित्रगटनः। पुं। वर्षरे ॥

रं प्राप्ताचेदी तिष्यते ॥ लाचायाम दीर्घकन्दिका । सी । मुषस्याम् ॥

दीर्घकन्धरः। पुं। वकपिचिशि॥

दीर्घकाएड:।पुं। मुख्डहर्ख । विका

गाके ॥

दीर्घकाण्डा । स्त्री । तिक्ताङ्गायाम् ॥

दीर्घकीलः। पुं। 🗎 अङ्कोठरुचे। नि

दीर्घकी खकः । पुं। के। चके ॥

दीर्घक्रकम्। न। आन्ध्रेशोङ्गवेशा

खिविशेषे। राजाने। धान्यश्रेष्ठे॥

दीर्घकेषः। पुं। भक्तृके ॥ वि। श्राय-

तकचे ॥

॥ ले।चमस्तके॥ न । अजमादायाम् इिर्घकाशा । स्त्री । दुर्नामायाम् ॥

दीघं:काशोयस्याः ॥

दीर्घकाशिका। स्त्री। दुनीमायाम्।

जिनुक इति गाडभाषा प्रसिद्धे ज

खजन्तुविश्रेषे।सीपीदतिदेशभाषा 🗱

दीर्घःकाशोयसाः। जातेरितिङीष्ठ

8888

हिंघेंद

हिंघेंदे

हिंघेंकाषा। स्त्री। हिंघेंकाणि

दिघेंकाषिका। स्त्री। कायाम्॥

प्रक्रियापूर्वत्॥

हिंघेंगति:। पं। उष्टे॥ प्रत्यानिः॥

दीर्घगितः । पुं । उष्टे ॥ इ॰रानि॰ ॥ दीर्घगिन्यः । पुं । गजपिष्यल्याम् ॥ दीर्घगीनः । पुं । उष्टे ॥ दीर्घागीना य

देघिग्रविः। पु। उष्ट्र ॥ देघि। ग्रवि। य स्यसः ॥ नीलकौच्चे। त्रतिजागरे॥

दीर्घघाटिकः । पुं। उष्ट्रे॥ इतिश्रब्द माला॥

दीर्घक्दः । पुं। इचौ ॥ दीर्घाण्ड दायस्य सः॥

दीर्घ जङ्गलः । पुं । भङ्गानमत्ये ॥

दीर्घजङ्घः। पुं। वके ॥ उष्ट्रे॥ वि।

दीर्घप्रस्तावति ॥

दीर्घजिह्नः। पुं। सर्पे ॥

दीर्घतरः। पुं। ताले॥

दीर्घतिमिषा। स्त्री। नर्नेत्राम्॥

दीर्घतुष्डा । स्त्री । सुक्तुन्द्याम्॥

दीर्घटगः। पुं। पन्निवाहे॥

दीर्घदण्डः । पुं । एरण्डरचे ॥ शुक्के

रक्डे ॥

दीर्घदाडी। स्वी। गारच्याम्॥ दीर्घदार्थी। पुं। पण्डिते। विदुषि॥ ग्रित्रे॥ भज्जूके॥ ति। दूरदर्भके॥ स्रागामिकार्वेचे॥ दीर्घे दीर्घादा पश्यति। दृशिर्थ। ग्रह्यादिस्वात्

गिनः। सुपीति वा॥

दीर्घप

दीर्घष्टि:। पुं। दीर्घदिश्विन ॥ दूरा 🏁 विलोकनाय यन्त्रविश्वेषे । दूरवीच ये ॥ दीर्घाष्टिर्धस्य येन वा ॥ दीर्घद्र:। पुं। ताजवृच्चे ॥ दीर्घद्रस्य:। पं। शालाविक्य

दीघंदुमः। पुं। शाल्मिलिटचे ॥ दीघंनादः। पुंशङ्खे॥

दीर्घनालः। मुं। यावनाले ॥ सत्तम् गुरु

॥ न। दीर्घरोडि पते॥ दीर्घनिहा। स्त्री। सरग्रे॥ अनया नि

हया राजन् दीर्घनिहाभविष्यति ॥ दीर्घपचः । पुं । किन्किः । धूम्याटखगे ॥

दीर्घपटालिका । स्त्री । धुँदुल इति
गै। डभाषाप्रसिद्धे खताफलविश्वेषे ॥

दीर्घपतः। पुं। जलजमधूलके ॥ र-

सोनभेदे। राजपनागडी ॥ विष्णुक न्दे॥ हरिदर्भे॥ कुन्दरे॥ ताने॥

क्पीला ॥

दीर्घपवतः । पुं। एरग्डे ॥ रक्तलगुने ॥ हिज्जले ॥ नेतसे ॥ करवीरष्टचे ॥ जनजमधृके ॥ नगुने ॥ दीर्घा गि पवाणि यस्य सः । स्वार्थेकः ॥

गि पनागि यस सः।स्वाथकः॥
दीर्घपना। स्ति। अल्पजम्बृट्चे॥
प्रालपर्ग्याम्॥ चन्चाम्। चेंचूपा
के॥ चिनपर्शिकायाम्॥ केतक्याम्
॥ गन्धपनायाम्॥ डोडीच्पे॥ दी
घोणि पनागि यस्याः॥

दीर्घपविका। स्त्री। घतकुमार्गम् ॥

दीर्घर

शालपर्याम् ॥ श्वेतवचायाम् ॥ दीर्घपती । स्वी । पताशीत्रतायाम् दीर्घरागा । स्वी । इरिटायाम् ॥ ॥ महाचच्युशाके ॥

दीर्घपसी । स्ती । पृश्विपग्यांम् ॥

यतक्करे॥ वि। दीर्घक्कदवति॥

दीर्घपात्। पुं। कङ्कपिचिगि॥

दीर्घपादः। पुं। कङ्कपिचिणि॥ दीर्घै।

पादीयस्य॥

दीर्घपादपः। पुं। ताले ॥ पृगे ॥

दीर्घपृष्ठः । पुं । सर्पे ॥ दीर्घपृष्ठमस्य॥

दीर्घफलः। पुं। स्रारम्बधे ॥ दीर्घाणि

फलान्यस्य॥

दीर्घफलकः। पुं। अगस्य वचे ॥

दीर्घफला । स्त्री । कपिलद्राचायाम्

॥ जतुकायाम् ॥

दीर्घमारतः । पुं। इस्तिनि ॥ दीर्घा दीर्घ वृत्ता । स्त्री । इन्द्रचिर्भव्याम् ॥

मार्कतावायुर्यस्य ॥

दीर्घमृतः । पुं । मारटत्तायास् ॥ वि दीर्घमरः । पुं । यावनाते ॥

त्वानर्रचे ॥ न। खागज्जे ॥

दीर्घमृखकम्। न। मृखके।

दीर्घभृता। स्त्री। शालपग्रीम् ॥ प्या दीर्घशिम्वकः । पुं चिवे ॥ इतिराज

मचतायाम् ॥ दीघंमूलं यस्याः ॥

दीर्घसूची। स्ती। दुराचभवाम्॥

दीर्घरदः। पुं। शूकरे । दीर्घीरदै।य दीर्घशूककम्। न। राजाने ।।

स्य ॥ चि । आयतद्नी ॥

🎇 दीर्घरसनः । पुं । सर्पे ॥ दीर्घारसना । विश्वेषे ॥

दीर्घस

जिह्वायस्यसः॥

द्रीर्घगवम्। न। चिरकाले ॥ दीर्घरामा। पुं। भल्लो ॥

दीर्घपत्तवः। पुं। श्रातृच्ये ॥ न । आ दीर्घरोडियकम्। न । कन्त्रणविशेषे

। दढकागड

दीर्घत्रं शः। पुं। नले ॥ ऋषिते कुले।

हगध्नजेच ॥

दीर्घवत्रः। पुं। इस्तिनि॥

दीर्घवल्ली। स्त्री। पत्ताप्याम्॥ पाता

लगरडी लतायाम्॥ सहेन्द्रवारुग्या

म्॥ श्रायतायां जतायाम्॥

दीर्घवासा। स्ती। चमर्याम्॥

दीर्घवृत्तः। पुं। प्योनानद्रमे॥दीर्घ

रन मस्य॥

दीर्घटन्तकः। पुं। स्त्रोनाकप्रभेदे॥

दीर्घष्टन्तिका। स्त्री। एलापग्याम्॥

द्धियानः। पुं। यगरचे ॥ यानरचे॥

दीर्घशाखिका। स्ती। नीलामी सुपे॥

निर्घराटः ॥

दीर्घश्रुकः। पुं। शालेर्जान्यमरे॥

दीर्घसवस्। न । यक्तविगेषे ॥ तीर्थ 🔅

दी घायु:

हिं घंसुरतः। पुं। कुक्कुरे । शुनि ॥ दि घंसुरतं मेथुनमस्य ॥ दि घंसुदः । चि । चिरिक्रिये। दि घंका लेन कियानुष्ठाति ॥ दि घंसू चंथ्य वस्थायस्य ॥ अदि घंसू चन्थ भवेत् स वंकर्मसु पार्थिवः । दि घंसू चस्य व्य पतेः कर्महानि ध्रुं वं भवेत् ॥ रागे देघेच कामेच हो हे पापेच कर्मा- खि । अपियेचैवकर्त्तव्ये देघिसूच प्रच अस्यते इतिमत्स्यपुराणम् ॥ न । विस्तृततन्तौ ॥

दीर्घस्त्री। चि। दीर्घस्ते। नि-रत्नरश्रङ्गासहस्त्रवितान्तः करण-स्त्रेनातिमन्यरप्रवृत्ती। यद्यकर्त्त व्यंतन्त्रासेनापि करोति नवेन्स्येवं-श्रीले॥

दीर्घसामः । पुं । सामयागिकाषे ॥ दीर्घस्त्रम्थः । पुं । तालवन्ते ॥ दीर्घा । स्त्री । पृत्तिपर्ग्याम् ॥ दीर्घप्र मागायाङ्गवि ॥

दीघीष्वगः। पुं। लेखहारे। धाउडि
या॰ इति गीडिशाषा॥ उप्ने॥
दीघीयुधः। पुं। कुन्तास्ते॥ दीघीश्वा
सावायुधव्य॥ श्रूकरे॥ दीघीश्राय

धे। इस्य ॥

हु दीर्घायुष्यः। पुं। खेतमन्दारके॥ हूँ दीर्घायः। पुं। श्राल्मिलिहुमे ॥ वाय-। हरू दु:खम्

से ॥ जीवन वृत्ते ॥ मार्क एडे यम् नै। अध्यापित । चिर्जी विनि॥ दिधिमायुर्यस्य ॥ दिधि लर्कः । पुं । खेतमन्दारे ॥ दिधिका । स्वी । वाष्याम् । अधिकाय तायां चतुरस्तायां वाष्याम् ॥ दिश्र तथनुः परिमिते जलाशये इतिगी डाः ॥ दिधिव । संज्ञायां कन् ॥ दिधिमा । पुं । दिधित्वे ॥ दिधिस्य भा वः । इमिन्व ॥

दीर्घिक्षातः । पुं । डङ्गयीम् ॥ इ०रानि०॥ दीर्माः । चि । विदारिते ॥ भीते ॥ दीवः । पुं । किकीदिवा ॥ दुःकृतः । पुं । चारनामगम्बद्ये ॥ दुःखम् । न । संसारे ॥ मने। धमिविशे षे ॥ न्यायमते आतमगुणभेदे ॥ त

त् अधर्मजन्यं सचेतसां प्रतिकृतिका

ति भा॰ प॰ ॥ पीडायाम् । वाधा

याम्। कष्टे। सर्वेषां प्रतिकृत्ववेदनी
ये॥ वाधनात्वच्यां दुःखम् । २१॥
वाधनापीडा तदेव बच्चगांस्वरूपं य
स्य। तथाचानुभवसिइदुःख्वच्चाति
रेवबच्चगां प्रशेरेन्द्रियार्थेषु दुःखसा
धनस्वात्। सुखेचदुःखानुषङ्गात् दुः
खन्यवद्यारो नै। य दति। वस्तुते। ऽ

सत्स्वरूपेचित्तस्वराजसे परिणाः हैं मे वाधनालचर्णे ॥ तद्दुःखंचिविध दु:खच

म्। त्राधातिमकं शारीरं मानसच व्याधित्रशात् कामादिवशाच भवति । स्राधिसातिकं व्याघादि जनितम्॥ श्राधिदैविकांग्रहपीडादिजनितम्॥ \*॥ अधर्मसाधार्याकार्यके प्रति कू खवेद नीये ॥ निरुपाधि देपविषयी भूताचि त बृतिर्धमीसाधार्णकार-शिकादुःखम्॥ इष्टवियागानिष्टसं ये।गजे अधातमादिनिमित्ते ॥ ता काखिकां पीडायाम्॥ रजिस ॥ न दुःखंपच्चभिःसह ॥ दुष्टानिखान्य-स्मिन्॥ यदा। दुर्निन्दितं खनित। खनु॰। अन्ये॰ डः॥ यदा। दुःखय ति । सुखदुःखतत् क्रियायाम् । चु । पचाद्य ॥ दु:खंचित्तस्यरागजः प रिगामावाधनालचगः यदाधात् प्रा णिनस्तद्पघाताय प्रवर्त्तनो ॥

दुःखग्रामः । पुं । संसारे ॥
दुःखग्रामः । पुं । संसारे ॥
दुःखन्यम् । न । आध्यात्मिकाधिमा
तिकाधिदैविक स्वरूपे ॥ तन्नध्या
तिकाधिदैविक स्वरूपे ॥ तन्नध्या
तिकादिविधम् । शारीरं मानसन्न
। शारीरं वातिपत्तक्षेप्मणां वैषम्यनिमत्तम् । मानसं कामकोधलोभ
मे हिम वेर्ष्याविषाद्विषयिवश्रेषदः
श्रेनिमित्तम् । सर्व चैतदान्तरोपा
यसाध्यत्त्वादाध्यात्मकं दुःखम् । वा
ह्योपायसाध्यं दुःखंदेधा। आधिभी

दिखम्

तिकम् प्राधिदैविकच्च । तन्नाधि स्मान्यपशुपचिस्गमरी
स्पत्यावर्गनिमित्तम् । त्राधिदैविक
स् यचराचसिवनायकग्रहाद्यावेश
निवस्थनम् ॥ प्रत्यात्मवेदनीयारचः
परिणासभेदा दुःखम् । दुःखानांच
यम् ॥

दु: स्वचयाभिघातः । पुं । दु: खन्नयसम्ब
न्धे ॥ दु: खन्यं प्रच्यात्मे वेदनीयं रजः
परिणामभेदा नयकाने प्रच्याच्या
तुम् । तदनेनदु: खन्यया चनः कर
णवर्त्तना प्रतिकृत्वतयाचेतना प्रके
रिभसम्बन्धो ऽभिष्यतः ॥

दुःखद्रः । पुं। दुष्वद्रि । सन्ना सारे॥

दुःखदेाह्या । स्त्री । दुई। इगव्याम् । करटायाम् ॥ दुःखेनदृद्धाते । दुइ०। सहस्रोगर्धत् ॥

दु:खाबसानम्। न। दुरन्ते॥
दु:खितः। त्रि। दु:खिनि॥ संसारिणा
॥ दु:खमूखं हि संसारः स यस्यास्ति
सदुःखितः। तस्य त्यागःकृते।येन
समुखीनापरःमिये इति कुलार्यावत
न्त्रम्॥ ईपीद्युक्ते। यथाक्तं महाभारते। ईप्पष्टणीत्वसन्तष्टःको।
धने।नित्ययद्वितः। पर्भाग्योपजी ॐ
वीचषडेते नित्यदुःखित।इति॥\*॥

※

द:शकु

त्यज्ञातम सुखभागेच्छां सर्वसत्त्वसु खैषिणः। भवन्तिपरदुःखेन साधवा निच्यदु:खिताः इतिविक्रिपुराग्यम् ॥ दुःखं सञ्चातमस्य । ता॰ इतच्॥ दुःखी । वि । दुःखान्विते । अधातमा दिदु:खवित ॥ दु:खमस्यस्य । सुखा द्भियश्वेतीनिः ॥ उपाधिजनितो-यायं चिदाभासोवभासते। दुःखा चन्भव स्तवश्रीते स्तवविनिश्वतः ॥ दुःखीयदि भवेदातमा कः साची दुःखिनाभवेत् । दुःखिनः साचिता नैव साचियो दुःखिता तथा॥ न र्त्तेस्वादिकियां दुःखी साचिता का विकारिणः। धीविकियासहस्राणां साच्यताच मविकियः॥ प्रारीरेन्द्रि यसङ्घात त्रात्मचेनाभिमानिनी म्। चि हाभासयुतां वृद्धिं विशिषन्ति सुखाद्य: ॥

दुः यज्ञनम्। न। अग्रुभस् चके निमि

त्ते ॥ यथा। वन्थाचर्मत् षास्थिसपैल

वणाङ्गारेश्वनक्षीविवर्तेले निमत्त्वसे षधारिजरिलप्रत्रार्हण व्याधिताः।
नग्नाभ्यक्तिभिक्तके शपितत्व्यङ्गचुधान्ती अहक् स्वीपुद्यां शरदस्वरो इ
दहनं मार्जारयदुं चुतम् ॥ काषा
यी गडतकपङ्गविधवाः कुलाः कुटु
स्वेकिल वस्त्रादेः स्वलनं खुलापस

इ:स्थित:

मरं कृष्णानिधान्यानिच । कार्षासं व्यानिक्च गर्दभरवा दचे ऽतिकट् गिम्पा मण्डाद्राम्बरदुवेचोन्धविधरा दक्यानदृष्टाः ग्रुभाः ॥ कृष्णाम्बराकृष्णविलेपनाक्या कृष्णस्त्रजं मूर्दुनि धा रयन्ती । दृष्टाप्रकापायदिकृष्णावर्णा नारी नरे स्ति दिपदे । भवन्तीति ॥ दुः शासनः । पुं । दुर्वीधनात्मजे भारत प्रसिद्धे चिवये ॥ दुः खेनशास्यते । शासुः । भाषायां शासियुधीतियुच् ॥ दुःश्रीजः । चि । दृष्टस्वभावे ॥ दृष्टं श्रीजः । चि । दृष्टस्वभावे ॥ दृष्टं श्रीजः । चि । दृष्टस्वभावे ॥ दृष्टं श्रीजः ।

दु:षमम्। अ। गहीं। नि:षमिस्य र्थे॥ दुष्टं सममन्। तिष्ठहुप्रभृतीनि चेत्र्यय्यीभावत्त्वम्। सुविनिर्दुश्ये इति षत्त्वम्॥

दुःसमम्। अ। असमज्ञसे॥
दुःसहः। वि। असहो॥
दुःसहा। खी। नागदमन्याम्॥
दुःसाची। वि। कूटसाचिणि॥
दुःसाघी। पुं। दौःसाधिके। दारपाले॥
दुःसाधाः। वि। दुःखनिष्पाचे॥ दुःखेनसाधते। साध०। गद्यत्॥
दुःसाः वि। दुर्गते॥ मूर्वे॥ दुःखेन तिष्ठति। सुपिस्थ द्रतिकः॥ जुद्धे॥
दुःस्थितः। वि। अनवस्थिते॥ ष्ठा०।
कः। चितस्यतीती त्वम्॥

\_\_

दाधम्

हैंदुःस्पर्धः। पुं।धवांसा इतिजवासा इति चप्रसिद्धे धन्वयासे। दुरालभायाम् ॥ खताकरच्चे ॥ चि। खरस्पर्धे ॥ दुःखे नस्पृष्यते। स्पृषस्पर्धने। ईषद्दरि तिखल्॥

दु:स्पर्धा । स्त्री । कग्रः कार्याम् ॥ स्त्राका भावस्थाम् ॥ कपिकस्काम् ॥ दुराख भायाम् ॥ टाप् ॥

दु:स्फोटः। पुं। श्रखप्रभेदे ॥ इति हे॰ ॥ दुकूलम्। न। स्रच्यावाससि। श्रच्या वच्छे ॥ चौमाम्बरे ॥ दृष्टं कूलित। कृलश्रावर्षो । इगुपघेतिकः। पृ॰ ॥ यदा । दवति । दुगता । पिष्डा॰ जलव् । घातोः कुक्॥

दुगृलम्। न। दुक्तले ॥ इति हेमचन्द्रः॥
दुग्धम्। नि। प्रपूरिते ॥ कृतदे हि॥
न। चीरे । पीयृषे। जधस्ये। स्तन्ये
। प्यसि । अस्ते । वालजीवने ॥
विदाहीन्यन्तपानानि यानिभुङ्क्ते
हि मानवः । तदिदाहप्रशान्त्यधंभा
जनान्ते पयः पिवेत् ॥ दृह्यतेस्य ।
दृहप्रपृषे । क्तः ॥ दुग्धं सुमध्यं कि
ग्धं वार्तापत्तहरं साम् । सदः सुक करं शीतं सात्त्यं सर्वप्रदिष्णाम्॥
जीवनं वृंहणं वल्यं मेथ्यं वाजीक
व प्रम्। वयः स्थापक मायुष्यं सन्धि
कारि रसायनम् ॥ विरेक्तवान्तिव दुग्धम्

स्तीनां तुल्य माजा विषर्जनम्। जी 🏁 र्खन्तरे मने।रोगे श्रीषमृच्छीस्रमे षुच ॥ ग्रहगयां पाग्ड्रोगेच दाहे तृषि हृदामये । गूलोदावर्त्तगुल्मेषु विस्तिरोगे गुदाङ्गरे ॥ रक्तिपत्ते ऽति सारेच यानिरागे श्रमे क्रमे।गर्भ स्नावे चसततं हितं मुनिवरै: स्मृत म्।।वालवृद्धचतचीनाः चुद्रव्यवाय कृषाभ्चये । तेभ्यः सदातिष्ययितं चित मेतदुदाहतम् ॥ ४ ॥ धारोः णां गाःपया वन्यं लघु भीतं सुधास सम्। दीपनच विदेषघं तहारा-भिभिरं त्यजेत्। धाराषां भस्यते ग व्यं घाराशीतन्तु माहिषम् । श्रुतीचा माविकंपय्यं गुतशीतमजापयः॥ सा मंचीर मभिष्यन्दि गुरु क्षेषामवर्ड नस्। चेयं सर्वसपय्यं तहत्रसमाहिष वर्जितम् ॥ नारीची रन्वाम मेव हि तंनतुश्रृतंहितम् । स्रृतोष्णंकप्रवात इंज्नाभीतन्वित्तन्। \* ॥ अई। दकंची रशेष सामाह्मघृतरं पयः॥ अः ॥ जलेनग्हितं दुग्ध मतिपकं य यायया । तयातया गुर दिग्धं वृष्यं यलविवर्हनम् ॥ \* ॥ पेयूषच किलाटस्कीर्णाकंतयैवच । तक-पिग्छ रूभे एपा गृंहगा वलवर्हुनाः 🛱 ॥ गुरवः श्लेषाजाञ्चरावातिपत्तिना 🎇

### दुग्धम्

श्वनाः। दीप्तासीनां विनिहाणां च वायेचातिपूजिताः॥ ॥ मुखग्रीष त्रषादाहरक्तिपत्तन्वरप्रगुत्। लघु खकरोक्चोमारटः खात् सितायुतः॥ खण्डेन सहितं दुग्धं कफकृत् पव नापदम् । सितासितापलायुक्तं शु क्रखं कृषिखापचम् ॥ सगुडं मूचकृ च्छ्यं पित्तश्चेषाकरं स्मृतम्॥ 🛪॥ राची चन्द्रगुणाधिक्या द्यायामाकर णा त्रया । प्राभातिकं पयः प्रायः-प्रादेशघा तुरु श्रीतलम् ॥ द्विशकर करातापा द्यायासकर्णात् पयः। प्रामातिका चुपादे । च च वातक फापइम्॥ 🛪 ॥ वृष्यं ष्टं इग्रा सिच दी प्तिजनकं पूर्वी क्लकाले पया मध्या क्रेत्वलावहं कफहरं पित्तापहं दी पनम्। वालेटद्वितरं चये चयहरं ष्टदेषु रेतीवहं राची चीर मनेक-देषमामनं पथ्यं सदाचचुषोः॥ \* ॥ वदन्ति पथ्यं निश्चि केवलं पये।भे। ज्यं न तेने इसहै। दनादिकम्। भवे दजीय नसपीतभर्वशी चीरस्य पी तस्य नशेष मृत्सृजेत्॥ 🛪 ॥ दिदा हीन्यसपानानि दिवाभुङ्क्तीह य दरः। तिद्दा हप्रशन्दर्धं रात्री ची रं सदापिवेत्॥ \* ॥ दी सानले कृ भे पुंसि वाले वृद्धे पय:प्रिये । सतं

### दुःधस्

हिततमं दुग्धं सद्य: गुक्रकरं यत: ॥ 🛱 \* ॥ मधितद्ग्धस्यत्। चीरं गव्यम याजंवा के। एं द्राडाइतं भवेत्। ल घु टष्यं ज्वरहरं वातिपत्तक फापह म्॥ ॥ । दुग्धफेनगुगाः । गोद्गध प्रमवं किंवा छा।ीद्राधससुद्भवस्। भ वेत्फोनं चिटे। षघ्नं रोचनं वलवर्ड नम् ॥ विज्ञिष्टु हिनारं पथां सदास्ति सि करं लघा। अतिसारे ऽसिसान्दीच व्वरेजीर्थे प्रयस्थते ॥ \* ॥ विद्या वि रसं चाह्नं दुर्भन्धं ग्रिश्तंपयः । वर्ज येदम्बलवगायुक्तं कुटादिकृद्यतः॥ शा काम्बफर्वापण्याक्रक् ब्रह्मव्यामि-षै: । करीरद्धिमाधै श्रप्राय: ची-रंविषधाते ॥ \* ॥ केप्याविकं पष्यत मं मुते षां चीरं त्वजानां म्तभीत माहुः। देाहान्तशीतं महिषीपय स्यं गव्यन्तु धारीष्णमिदं प्रशस्तम् ॥ \*॥ वृष्यं वृंहरा सस्तिवहुनकरं पू-र्वोत्तपीतं पया अधा है वलदाय नं रतिकरं कृच्छ स्विच्छे दनम् । वास्येवज्ञितरं ततावस्तरं वार्यप्रदं वाईके राची चीरमनेक दे । पश्चम नं सेव्यं ततः सर्वदा ॥ \* ॥ चीरं सु हूर्न वितयाषितं यदतप्तमेतदिक्-तिं प्रयाति। घसान्तु दे ार्व कुरुते-तदूर्खे विषोपमं साद् वितं दशाना

**%**≪**&⊗** 

दुग्धम्

म्॥ 🛪 ॥ जीर्याञ्चरे कफे चीर्यो ची रं स्थाइस्ट ते।पसम्। तदेव तक्गे पीतं विषय इन्तिमानुषम्॥ ॥ च तुर्वभागं सिंखलं निधाय यता यदा वर्त्तित मुत्तमं तत्। सवीमयग्नं व चपुष्टिकारि वीर्यप्रदं चीरमतिप्रश स्तम्॥ \*॥ गव्यं पूर्वा ह्वकाले स्या द्पराच्चेतु माहिषम्। चीरं समर्क रं पथ्यं यदासातम्य च सर्वदा ॥ \* ॥ चीरं नमुज्जीतकदायतप्तं तप्तच-नैत स्ववधेनसाईम् । पिष्टादसन्धान कमाषमुद्रकोषातकीकन्द्रफलादिके १च ॥ ॥ मत्स्यमांसगुडमुत्तमू खकै: कुष्ठ मावहति सेदितं पयः। शाकजाम्बवरसादिसेवितं मार्य च्य बुध माशु सर्ववत् ॥ \* ॥ विग्धं शी तं गुरु चीरं सर्वकालं न सेवयेत्। दीप्तायिं कुरते मन्दं मन्दायिं नष्ट मेवच ॥ \*॥ निच्यं तीवासिना से च्यं सुपक्षं माहिषं पयः । पुष्यन्ति धातवः सर्वे वसपृष्टिविवर्द्धनम् ॥ ची रंगवाजकाटे मधुरं चारं नवप्रसू तानाम्। रूचच पित्तदाइं करोति रक्तामयं क्वरते ॥ \*॥ मधुरं चिदे। षशमनं चीरं मधामस्तानाम्। खनगां मधुरं चीरं विदाइजननं चि

दुग्धता

चीरं प्रथमप्रस्तानाम्। मध्यवय सं रसायन मृता मिदं दुर्व चन्तु चृ हानाम्॥ तासां मासत्रयादूर्ज्ञं गुर्वि गीनाच्यत्पयः। तदाहि चत्रमं ची गं मध्रं पित्तभोषकृत्॥ \*॥ दुग्धा मं भीतलं स्वाद वृष्यं वर्णकरं गुक्त। वातिपत्तापहं गुचं हं हगां व चवर्षं नम्॥ एवं भिष्यवराः प्राहुस्तद्या धं न संभयः॥

दुग्धकन्दगगाः । पुं। अश्वगन्धादिषु॥
अश्वगन्धाच सुसनी विदारीच ग्र
तावरी । चीरवार। इकाचेति दुग्ध
कन्दगगस्वयम्॥

दुग्धकू पिका। स्त्री। पक्षाचि विशेषे॥
यथा। तण्डुल चृणे विभिन्नितनष्टची
रेण सान्द्रपिष्टेन। दृढकू पिकां विद्
ध्यात् ताच्च पचेत् सिपेषा सम्यक्॥
अथतां के रितमधां घनपयसा पूर्णगभीच्च। श्रष्टकमृद्दितवदनां तस
दृतन पक्षवद्नाच्च॥ अतिपाण्डुख
एडपाके सपयेत् कर्पृत्वासिते कुशखः॥ अथदुग्धकू पिका सावस्था पिचानिलाप चा दृष्टा। श्रीता वृष्या गुवी शुक्रकरी तपेणी क्च्या। विद्धाति
कायपृष्टं दृष्टिं दूर्प्रसारिगीं सुचि
रम्॥

रप्रस्तानाम्॥ गुणकीनं निस्तारं दुग्धताबीयम् । न । दुग्धाम्रे ॥ चीर 🎇

दुग्धिका

फोने ॥ दुग्धाग्रे॥

कपाचे॥ इतिहारावखी॥ दुग्धपाषाणः । पुं । दुग्धपाषाणके ॥ दुग्धपाषायाकः। पुं। शिरगोला इति दुक्ककः। पुं। गन्धकुव्याम्। सराना गी। डभाषा प्रसिद्धे वृश्विशेषे ।

चीयाम्। गामेदसिन्भे। वजाभे॥ दुिः। खी। नच्छपाम् ॥ इतिमुनु टः॥ दुग्धपुच्छी। स्त्री। दुग्धपेया द्रतिशा दुण्डुनः। ति। दुष्टिन्ते ॥

डभाषा प्रसिद्धे ए॰ विश्वेषे । सेवका दुग्छुभः । पुं । दुग्ड्भसर्पे ॥

दुग्धफेन: । पुं । सथकरदुग्धफेने । ची

दुग्धफेनकः। पुं। दुग्धफेने ॥

यः फेन्याम्। गोजापग्याम्॥

दुग्धा चितनया । स्त्री । सदम्याम् ॥

दुग्धात्रमा। पुं। दुग्धपाषाणे ॥

दुग्धमस्य स्थाः । अतद्रनिठना वितिठ न्। दुग्धिकाष्णा गुरू रूचा वातना

पुचदायिनी। स्वादुचीरा कटु स्नि-

क्ता स्टम्बम्बा पटुः ॥ स्वादी

विष्टम्भिनी हथा कफकुष्ठकुमिन्न-

गुत् ॥गन्धिकां इति गाडभाषा प्रसि

हु।यामुत्तमफिबन्याम् । युगमफबा

याम्॥

दुन्दुभि:

दुग्धिनिका। ची। रक्तापामार्गे॥ दुग्धपाचनम्। न । वज्जके । दुग्धपा दुग्धी । खी । दुग्धिकायाम् । चीरा व्याम्। दुद्धी इति भाषा॥ दुग्धपा

षाणे॥

मगन्धद्रखे॥ विहाराद्यवकाश्रके॥

लै।। नसङ्घर्याम्॥ इतिशब्दचन्द्रिका॥ दुतः। वि । पीडिते ॥ टुट् उपतापे।

स्वादिः। कर्मणि न्नः॥

रिष्यदीरे। यार्करे ॥ दतिरानि०॥ दृहुमः । पुं। इरित्पचाम्रे पलागडी

। चतार्के ॥ दुष्टोहुमः॥

दुग्धेफेनी । स्त्री । स्तुद्रसुपिक्शेषे । प दुध्यन् । ति । दे !ग्धु मिक्सिति ॥ दुहे:

सननात्तरः यचादेशः । घत्वधत्वे ॥ दुन्दम: । पुं । दुन्दुभा ॥ इतिश्रव्दर-

त्नावली ॥

दुग्धिका । स्त्री । स्त्रीराष्याम् । स्वादुप दुन्दुः । पुं । वसुदेवे ॥ दुन्दुभिवाद्ये ॥

ग्राम् । दुर्द्धी इति खातायाम् ॥ दुन्दुिभः । पुं । वक्षो ॥ दैन्यभेदे ॥ वह हुक्कायाम्। भेर्याम्। आनके॥

वर्त्तु खश्चमेव देवानने। दृन्दु भिष्च

ते। इतिकेचित्॥ दृन्दुइति शब्दे ने।

भति। उभपूर्यो । इगुपधात् किदिरी

न्। शकन्ध्वादिः ॥ यदा। दुन्दइति ,

इलनस्येवानुकर्याम् ॥ यदा । दामु

भतिमञ्देन। उभ०। सर्वेघातुभ्यद्र- 🙊 न्। पृ०॥ रचोभेदे ॥ विषे ॥ षट् 🎇 दुरध्वः

पञ्चात्रक्तमे वत्सरे॥ सुभिन्तं जा यते लोक: सर्वे।पहववर्जित: । वा णिनां जायते हवीं दुन्द्भीवरवर्णि नि ॥ चीं। अचे। पाशके ॥ अच-विन्दु विकदये ॥ अई विन्दु विकदन्दे ॥ विन्द्वितचतुष्पार्ष्वस्वर्षेभुङ्गादि-सयसृ ने।पकर्शे पाश्रटी इतिगाड-भाषा प्रसिद्धे इतिकेचित्॥ दुन्दुमारः । पुं । धुन्धुमारे ॥ दुम्बकः । पुं। सेदःपुच्छे एडके । दु-म्या इति खाते मे षविशेषे॥ दु ३। ऋ। निषेधे ॥ दुष्टे ॥ निन्दायाम् । अवचेषणे ॥ दुःखे ॥ दुरचः। पुं। कपटपाशके॥ दुरतिक्रमः। वि। दुरच्यये ॥ दुःखेन अतिक्रमायस्य ॥ दुरच्ययः। वि। दुरतिक्रमे । दुर्गमनी ये॥ दुस्तरे॥ दुःखेनत्रस्ययायस्य॥ दुरदृष्टम्। न। दुर्भाग्ये॥ दुर्धगमः। वि। दुर्ग्रहे। दुःखेनाधिग न्तुमशक्ये ॥द्ध्यापे ॥ दुर्त्तेये ॥ दुः खेनाधिगमाऽस्य॥ च्यसात् कृच्छार्थेवन् ॥ ऋघोतु म भक्ये॥ इङ्अध्यपने। अस्मात् ख-

बि दुरधंयद्रस्येवरूपम्॥

दगाध दृष्टोऽध्वा । प्राद्यागताबर्धे इति 🎘 समासः । उपसर्गाद्ध्वनदृत्त्वच् ॥ द्रनः । वि । सगयादिव्यसने षु । दुःखा वसानेषु॥ तेच आदा सुखयन्ति अले दुःखानि कुर्वन्ति। दुर्खभा १ नो यस्य वा। निह्यसनीतता निदर्श्त यितुंशकाते ॥ द्रक्तभाव:। वि। गर्भौराभिप्रावे॥ दुरभिग्रहः। पुं। अपामार्गे ॥ वि । दुः ख्याद्ये॥ द्रभिग्रहा। स्त्री। कपिकच्छाम्॥ द् राखभायाम्॥ दुराकः। पुं। म्ने च्छभेदे॥ दुराग्रहः। पुं। युक्तिर्हिते ऽभिनिवे श्रे॥ चि। तद्ति॥ दुराचार:।पुं।विद्वाचरके ॥ दि। निन्दिताचारवित ॥ दुईष्टः शास्त्रावि हितः श्राचारादछ॥दुराचारादुर्वि चेष्टाद्र्यमाः प्रियसाइसाः। असन्त

स्विति विखाताः सन्तस्वाचार् च गाइतिमहाभारतम्॥ दुरात्मा वि। दृष्टचित्ते॥ दुरध्ययः । चि । दुष्पापे ॥ इष्गतावि दराधर्षः । पुं। बीरिसर्घपे ॥ चि । अधर्ष गीये । दुष्पामे ।। दे त्रादिमिर्धर्षिय तुम प्रकार्यां परदेवत याम्॥ दः-खेन ऋाई षद्पि धर्ष । तुम शकाः। 🗴 दुरध्वः। पुं। कुपये। निन्दावर्क्तन॥ धृषप्रसद्दने । ऋाङ्ः

दुरास द् :सुषु कृष्काकृष्कार्थे षु ख लितिकर्भ-गािखल् ॥ दुराधर्षा। स्त्री। कुटुम्बनी हुचे॥ द्रानमः । वि । आनमयितुमशक्ये ॥ नमेग्यनात् खल्॥ दुरापः। वि।दुर्बभे॥ द्राहरः। पुं। विल्बे ॥ नारिकेले ॥ दृरामहा। स्ती। खर्ज्जूर्याम्॥ दुरारोहः। पुं। भर्टे ॥ चि। दुःखेना रोइगीये॥ दुरारोचा। स्ती। शालमिबहुमे ॥ श्री वल्लाम् ॥ खर्ज्जूर्याम् ॥ दृष्टोदुःखेन वा ऋारोचे।यस्याः॥ दुरालभा। स्त्री। यवासप्रभेदे। दुस्प-श्रीयाम् ॥ यवासस्य गुणै स्तुल्या वु धै कक्ता दुरालभा॥ वि। दुःखेन-स्पर्भार्हि॥ द :खेन ग्राखम्यते। दुब-भष्ः। ईषद्ःसुष्वितिखल्। स्राग मशासनसानि च्याचादनुम्॥ दुराबम्भा। स्त्री। द्राबभायाम्॥ दुः खेन ऋालभ्यते। डुलभष्०।ईषदुः सुद्धितिखल्। नुम्॥ दुरासाप:। चि। गालिप्रदे॥ पुं। दृष्ट

भाषणे॥

दुराश्यः। चि। दृष्टाभिप्राये॥

द्रासम्। वि। त्रासितुमशको॥ स्रासे

रकमकात् ईषट्दुरिच्यादिनाखल्

द्रध तयारेवकृत्यक्त खन्धी इतिनिय- 🕸 मात्॥ दुरासदः । वि । दुष्पापे । दुःखेनासा-दनीये। दुष्टजने ॥ दुई र्षे ॥ दुरितम्। न। पापे ॥ यथा। निच्य-नैमित्तिकेरेवकुवाँगोद्रितचयमि ति ॥ इखोभावेतः । दृष्टमितंगमन-मनेन ॥ द्रितद्मनी । स्त्री । पापनाशिन्याम्॥ श्रम्याम् ॥ दुर्गायाम् ॥ दुरिष्टकृत्। पुं। अभिचारकर्त्तरि ॥य था। देविदजिपिट्देष्टा रत्नदूषिता चयः। सयाति कृष्मिभच्चे वैकृभीश्रे च दुरिष्टकृदिति विष्णुपुराग्यम्॥ दुरीशः। वि। दृष्टप्रभा॥ दुरीषणा। स्ती। प्रापे॥ इतिप्रब्दार्थ कल्पतरः॥ दुक्तम्। न। शापे॥ दुरुक्केदः। चि। दुवारे ॥ दुक्तरः। वि। दुस्तरे॥ दुरुदाहरः। चि । दुर्वचे॥ हरते:खल्॥ दुक्धरा। स्त्री। हित्तार्कं सुनका ऽन फाद्रधगस्वान्यो भयस्यैर्ग्रहैः शी-तांत्रोरिच्युक्तेयागविश्रेषे ॥ एतदे वस्थ्षीकृतं कल्याग्रामगा । र-विवर्ज दादशरीरनमा चन्द्राहितीय 🛭 गै: सुनका। उभयस्थितेर्दु वधराके

महुमसंजिति।तीन्य १ति॥ दुरुपसदः। त्रि। दुःसहे॥ दुरुष्टः। चि।दुर्विचेये॥ द्रोगः। पुं। कलग्रे॥ यचग्रहे॥ दुरादरः। पुं। सूतकारे॥ पर्षे॥ अचे ॥ न । चूतभे दे। पाशककी डायाम्॥ दृष्ट मासमनात् उदरमस्य ॥ दृष्ट सुद्र सस्य वा। पृ०॥ द्र्या:। पुं। असुर्भे दे ॥ यंहत्वाचिष्ड कायास्तु दुर्गानामवभूवच्च ॥ गुग्गुला ॥ न । गिर्यादिभि र्दुर्गमे पुरे । का ट्टे। गढरति काटरतिच भाषाप्र सिंहे राज्ञां वासस्थाने ॥ तत्षिडु धं यथा। धन्वहुर्गं सन्तीद्री सब्दुर्गे वार्चमेववा। खद्गें गिरिदुर्गच स-माश्रिच्य वसेत् पुरम्। इन्हुन्तेः॥ एषां दिवा हुगुग्धेन गिरिद्र्में विशि ष्यते॥तत्र। त्रीग्याचान्यात्रिता स्ते षां सगगर्नाश्रयाप्चराः। चीन्यत्त याद्गीत्रयानेतान् ने।पहिंसन्ति म समाश्रितम्॥ एकः श्रतं ये।धयतिप्रा

णितसाद्दर्भविधीयते॥ तत् सादा

दर्गन्धः

नच ॥ तस्यमध्ये सुपर्याप्तं कार्येद् ग्रहमात्मनः। गुप्तंतर्वर्त्तुवं शुक्षं जख वृच्चसमन्वितमितिमम्:॥ ऋषिच। द्र्गेच परिखोपेतं वप्राष्ट्राखकसंयुत म् । यतन्नीयन्त्रमुख्यैश्चयतश्रक्षमा **खतम्॥ गापुरं सक्तपाटम्ब तव छात्** सुमने। इरम्। सपताकं गजारु दो वे न राजाविश्रेत् पुरमितिमात्स्ये ॥ १८१ अध्याय: ॥ अस्यावस्यकत्त्वं मु भागुभच्छोक्तं काखिकापुराये ८५ अध्याये राजनीतिविश्रोषे ॥ वि । द र्गमे। दुर्गमप्रदेशे। उच्छिते। दुः सम्पाद्ये। काटा दे।। प्राकारे॥ द् स्तरे ॥ कामकोध।दिसंसार दु:खसा धने ॥ दु:खेनगळ्राचेतिवग्रहे सु द्रोरधिकरणादति दुक्पपदान्नमेर्डः मत्त्रयः॥दुःखाद्वाप्यते वा॥ दुःखे नगम्यतेप्राप्यते । अन्यनापिदृश्यतर तिह:॥

राणिकसभः अवक्रमनरामराः॥ य द्वार्गकारकः। च । द्रीकर्त्तरि॥ न । रचवित्रोषे ॥ ववः। तथारया न श्रिंसन्ति न्वपंदुर्गी दुर्गातः । वि । दरिहे ॥ दुर्गच्छितिसा

। गन्तुः। गत्त्यर्धेतित्तः॥ कारस्थोधनुर्द्धरः । मतंदमसद्यस्या दुर्मातः । स्ती । नरके ॥ नै:स्वे । दा रिद्रत्रे ॥ द्षागतिः ॥

युधसम्पन्नं धनधान्येन वाचनैः। ब्रा- दर्गातिनाधिनी । स्त्री। दर्गादेक्याम्॥ 💥 स्वार्थैः शिक्षियभि येन्त्रे येवसेने। दक्ते दर्गान्यः। पुं। पूर्तगन्धे। दष्टगन्धे॥ प

द्ग्गी

खारही ॥ न। सीवर्ष खवर्षे ॥ दु ष्टो गन्धः ॥

दुर्गम्धी। चि। दुर्गम्धयुक्ते॥ दुर्गपुष्पी। ची। गाडभाषायां केष पुष्टा दति खाते चृचविश्रेषे। मान स्थाम्। केशधारिण्याम्॥

दुर्ग्गमः। ति । दुर्गे ॥ दुःखेनगम्यते प्रा प्राते । गम्बृ० । ईषदुस्पुषुकृच्छ्राकृ-च्छ्रार्थेषुखस् ॥ दुर्गमनीयस्थानादै। ॥ यथा । दुर्गमः पन्याः ॥ पुं । हिर ग्याचान्वयेजाते करोः पुनेमहा-दैच्ये ॥

दुमीलङ्घनः। पुं। उष्ट्रे॥ दुर्भे दुःसम्पा यं बङ्घनं यस्य॥ चि। दुःखेनबङ्घ नीये॥

हुर्ग्यसम्बरः। पुं। सङ्क्रमे । दुर्गदेश प्रवेशिक्रयायाम्॥ सम्बर्गम् । च रः। पुंसीतिघः। दुर्गस्यसम्बरः॥ दुर्गा। स्त्री। श्रोषधिविशेषे। नीत्या म्॥ अपराजितायाम्॥ दुष्मापाया

म्॥ श्यामायाम्। पातकीखगे॥ अ
मरेशमहापीठदेवतायाम्॥ उमायाम्। काच्यायन्याम्। गार्याम्।
काच्याम्। हैमवच्याम्। शिवाया
म्॥ दुःखेन गम्यते ज्ञायते ऽस्थाम्।
सुदुरारिषकरसे इतिडे टाप्॥ दुः
खेनगीयतेस्तृयते। गैशब्दे। श्रात-

द्ग्गी

श्वीपसर्गीदृत्त्यङ्। टाप् वा॥ यदा<sup>∞</sup> । दुर्गं गिरि वेनंवा वासच्चेनास्या अ-स्तीत्त्यर्भन्नायम् । टाप् ॥ दुर्गनामा सुरवधादा। यथा। तचेवच विधिष्या मि दुर्गमार्खं म्हासुरम्। दुर्गादे-वीतिविखातं तनानामभविष्यती-ति ॥ अपिचास्थानामोयुत्यत्तिः । द्रों देस्ये महाविधे भववन्धे कुक र्भीषा। शोकें दुःखेचन एके यसद्गडे च जनानि॥ मदाभये ऽतिरागेचा प्यायब्दे। इन्तुवाचकः। एतान्इन्त्ये वयादेवी सादुर्गापरिकीर्त्तिता॥\* ॥ ऋपिच । दैस्य नामार्थवचने। द-कारः परिकी क्तितः। उकारे विध-नाग्रखवाचका नेदसमातः॥ रेफा रोगन्नवचने। गश्चपायन्नवाचनः । भ यशनुप्रवचनश्चाकारः परिकीन्तितः ॥ सम्त्युक्तिश्रवणाद्यसा एते नश्य न्तिनिश्वतम्।ततो दुर्गा हरे: भ-क्तिईरिया परिकीर्तिता॥ दुर्गेति दैत्त्ववचना प्याकारा नाग्रवाचकः । दुगैनाशयति या निच्यं साद्गीप की तिता ॥ विपत्तिवाचकादुर्भ श्वा-कारी नाभवाचकः। तं ननाभ पुरा तेन बुधेर्गाप्रकीर्तिता॥ \*॥ अ-स्याःस्थानं कृष्णावेणीतुङ्गभद्रयार्म-ध्यभागे सम्लाहेरी षत्षाचां प्रसिद्ध

द्गाहिः

पिनजातः। प्वेतवारा इकल्पात्प्रा-क्तनकत्वेषु मन्वन्तर्युगभे देनजात**ए** व। ततस्वतत्तत् कु खदेवता च्वेनार्चन मधुनातनानामपिसङ्गच्छतेरतिगुप्त वत्यांभास्तर्गवः॥ ॥ सर्वस्वरूपि गीमक्तिःसाद्गैतिचपकाते।यथाम् एडमाचायाम्। भृतानिदुर्गा भुवना निदुर्गा नगः स्वियशापि सरास्रादि कम्। यद्यिहृष्यं खलु सैवद्गा दु गीस्वरूपादपरंनिकि चिदिति॥ दुर्गाध्यचः। पुं।दुर्गस्यर्चने॥ तल्ल चर्णा यथा। अनाहार्घरच भूरस्च तथा प्रात्तः कुले। इतः। दुर्गाध्यत्तः स्मृते।राज्ञस्तस्युक्तः सर्वेकमस्य ॥ इ तिमत्यपुरागम् ॥ द्रगानवसी। स्त्री। त्रास्त्रिनगुक्तनव स्थाम्। सहानवस्थाम्॥ कार्त्तिकशु क्तनवस्याम् ॥ साचेतायुगादा । तच जगहाचीपूजाकत्तेचेति वाङ्गाः ॥ कार्त्तिके ऽमलपचेतु नवस्याचित्रे घतः । प्रगल्भाव्यजगद्वाचीं पूजयेद् दीपमालयेतियागिनीतन्त्रम् ॥ र्वे दुगीसर्वस्वकारसम्। अहन्द दुगी च्येत्रं यत् तर्दुगीसारगंविदुः॥ 🎖 दुर्माह्यः। पुं। भूमिनगुम्मुली ॥

म्। अयमवताराऽस्मिन्नल्पेऽचा दुर्ग्ग्रहः। चि। दुरासदे॥ दुर्देषे॥ दुः खेनग्रहाऽस्य॥ दुर्ग्रहा। स्ती। ऋपामार्गे॥ दुर्घटः। चि । दुःसम्पादी ॥ दुर्घीषः। पुं। भह् के ॥ निन्दितरवे ॥ चि। तहति॥ दुर्ज्जनः। वि। यते॥ दुष्टाजनः। कु गतीतिसमासः ॥ द्वनः परिइर्स व्यो विद्ययाभूपितापिसः। सस्तिना भृषितः सर्पः किमसा न भयङ्गगः॥ दुर्ज्जयः। पुं। असुर्विश्रेषे ॥ कार्सवी र्येत्वपवंश्रोद्भवानन्तपुचे॥ वि। दुर्जे ये ॥ दु:खेन जीयते । जीजये। सर्च् ॥ दुर्ज्जरः । चि।दुःखेन नीर्यात ॥ जृम्॰ । म्रङ्॥ दुर्ज्जरा। स्त्री। ज्योतिपाती सतायाम्॥ दुर्ज्जातम् । न । व्यसने ॥ यथा । दुर्जा तवन्धुः श्रापद्विन्धुरितितदर्धः ॥ वि । अस्यग्जाते ॥ असमज्जसे ॥ दुई भी:। पुं। काह्र वेयविशेषे ॥ दुः छ न दर्भनमस्य । दु:खेदस्यते दतिवा ॥ वि। द्विं जेथे॥ द्रष्टुमणक्य ॥ दुः खेनद्रष्ट्यांग्ये ॥ दुर्गासारणम्। न । दुर्गाजगिद्दं स दुर्दानः । पुं । कलहे ॥वत्सतरे ॥ वि । अभान्ते ॥ दुःखेनदान्तः ॥ दुईनम्। न। मेघककेकि॥ दिवा 🖔 निशिचवर्षेषे ॥ मेघान्धकारे ॥ मे 🍇

गाम्। तेनराचाविपतया दुर्दिनं क ष्टाचदुर्दिनं कवयाविदुरिति साञ्चः ॥ दुदिनं जलदध्वान्ते इतिरत्ने वा ॥ द्यतितमः इतिदिनम् । देास्रवख एउने। सतेरिति इनच्। दुष्टंदिनं दुर्दिनम्। दुष्टचन्द्रतमानाभनस्य दुर्धावः। चि।दु.भोधे॥ कथासापरसपीयूषवर्जितम्। तदि नम् ॥

दुर्दुरूट:। पुं। नास्तिके ॥ दु जउत्चे पे । दु:पूर्व:। ऋषाकादिकः कूटप्रच्ययः । वहु खमन्य चापी ति शिखुक्। रखया रेकचसर्यादः ॥ पंचायदो ॥

दुर्हिता। स्त्री। सताविश्रेषे ॥ दुईरः । पुं। नरकालरे ॥ ऋषभेष ॥ पृष्ठियादीनि धारकाणि अन्येडी मुचुभिर्ह्हद्येधार्यते वेतिनिक्तः॥ ति। दुई में ॥ दु:खधार्ये ॥ दु:खेनिष्ठ दुई ला। स्ती। अन्तुश्चिरीषिकायाम्॥ यते दुरुपदाद्वरतेः खल्॥

दुर्वाधः

घान्धकारिते ऽ हीतिराचेरप्युपलच दुईर्षः । चि । श्रप्रध्ये । तिरस्तर्त्तं म 🕉 यक्ये॥ अप्रचीभ्ये॥ विनेरितम् ॥ ॥ घनान्धकारे वृद्रईषी। स्त्री। कन्धारी वचे ॥ नागद मन्याम् ॥ त्र । दु:खधर्षाये ॥ दुर्द्भः । पुं। इरित् पलाग्डौ। लतार्के । इर्दिसंपनाशे पनःस्डी ॥ दृष्टा द्रमः॥

रूपद्दीनत्वात्। खचरायातु काखाति दुन्। सकम् । न । अर्थसि । गुद्रोगे ॥ रिक्तिपिद्दिनपदप्रयोगः ॥ यद्युत दृष्टंनाभास्य पापरोगत्वात् । चुभा दिखानगाचम् ॥

नं दुर्हिनं मन्ये मेघाच्छनं नदुर्दि- दुनाम । न। अर्थीरोगे ॥ दुष्टंनामा-स्य पापरे।गत्वःत् ॥ चु॰ नयाच्वम्॥ द्नीमा। स्त्री। दीर्घके। शिकायाम्॥ दुर्निन्ति नामास्याः । डाबुभाभ्या-मिति डाप्॥

दुनीमारिः। पुं। शूरखे॥ दुनामी। स्वी। दुनामायाम्॥ अनउ पर्धेति पाचिकाङीप् ॥ चु**्नगः**॥ धा ॥ पारदे ॥ अल्लातके ॥ अहिषा बुर्निसितः । वि । सम्भ्रमादुत्चिप्ते ॥ सुरस्यसेनापतिविश्वेषे ॥ श्रीहरी दुर्निष्ययतरम् । ति । दुःखतरिनसा-र्खे॥

र्यितुमशक्यानिधार्यन् स्वयन्त्र के दुई खः । पुं । क्रनावत्तमे दुमगौ ॥ निवद्वारियतुं प्रकाते इति दुःखेनमु वि। वलपून्ये। श्रमांसे ॥ दुष्टंवल मस्य॥

दुर्वेषः। ति । दुर्शक्ते॥ वाहुमभक्ये॥ 🖁

द्सित:

दु:खेनवुधते। वुधः। ईषद् सुषु कृ काकृकार्थे प् वल् ॥ द्रभंग:। चि। ऋनिष्टे ॥

दुर्भगा। स्त्री। विर्क्तायाम्॥ पतिसे हरहितायाम् ॥ द्ष्टोभगे। भाग्यं

यस्याः ॥ दुर्भाग्यम्। न। दुरदृष्टे ॥ दुर्भिचम्। न । भिचाया अप्राप्तिका ले दुर्श्वरः । पुं । दुर्श्वते ॥ सर्गं सरः। । प्रकाल इति काल इतिच भाषा ते तद्देशतकालयाग्यससादिकं न जायते तदातहे श्रेयाच्यमानद्रव्याखा दुर्मार्षणः। वि । मर्षित्मश्रक्षे॥ दुः भात् दुर्भिचं जातमितिव्यवद्वियते ॥ अत्र चाराकोन मुनिना नववृत्त यउत्ताः। तयाहि। शकटः शाकिनी दुर्सिंखका। स्ती । मात्रावत्तमभेदे ॥ गादा जाल मस्यन्दनं वनस्। अनूपं पर्वताराजा द्भिचे नवदत्तय रति॥ त्रम्यार्थः शाकिनीशब्देद्रष्टयः॥ मि चाया अभाव इत्त्यर्थे ऽव्ययीभावः ॥ दाविसी पुरुषी लोके सूर्य सण्डल भेदिना। दातात्रखतु दूर्भिचे सु-

दुर्मातः । वि। विवेकप्रतिवस्थकपापे न मिलनमता॥ दुष्टामितर्यस्य॥ वत्सरविश्वेषे । यथा। दुर्भिचं मध्य मं प्रोत्तं व्यवहारी न वर्तते। अवे

भिचे वस्त्रहेमदः॥ दुर्भिवसल्यंस

रगं चिराय॥

दै मधामार हिर्दु मंती समुपश्चिते 🖁

दुर्मादः। वि। अतिमत्ते॥ दुर्म्मनाः । वि । अन्तर्भनितः । विसन सि। चिनादियानुचचित्ते ॥ नि यास्यस्थिरे ॥ दु:स्थितं मना ऽस्त्र ॥ न्ती। यतावर्धाम् ॥

दृष्टीसरः॥

प्रसिद्धे समयविश्रेषे ॥ यद्देशे यत्का दुर्मारा । स्त्री । खेतदूर्वायाम ॥ कृष्ण दूर्वायाम् ॥

> खेनस्यते। स्वः । भाषायां मा-सियुधीतियुच् ॥

यवा। दाचिंशन्याचं फश्चिपतिजल्पि तसक्षविभूषगारक्तवरम् द्यावसु-भुवनैर्यति रचप्रभवतिकविकुक्षहर यानन्दकरम्। यद्यष्टचतुष्कलगणानि र्मितपद्मितिदुर्मि लकानाम वरम्-नरपतिवरतोषणवन्दिविभूषणभुवन विदितसन्तापहरम् ॥ यथा । यमु-नाजनके निवित्ते। निवित्ते। चनगापी जनहतवसनवरम् तटजातविशाख तमासतक्यतक्दुगंमशाखारी हपर म्। निजभुजमद्मत्तभोजपतिमा नससभृतद्भविनाशकर्म्

दु संति

मलमयूखम् घित तमलं नम जी जा मानुषवेषधरम्॥

दुर्मिना। स्ती। दुर्मिन कारते॥ दुर्म्भुख:। पुं। कपिविश्रेषे ॥ नागभेदे ॥ वाजिनि॥ गणेशमूर्चनरे॥ महि षासुरस्रसेनापतिविश्वेषे ॥ उत्तर-दारेनवसग्रहे॥वत्तरविशेषे॥तुप धान्य च ये। देविसर्वसस्यम हार्घता व्यवहाराञ्चनश्यन्तिद् मुखेद् मुखाःप्र जाः ॥ त्रि । मुखरे । अवद्वसुखे । अ प्रियवादिन ॥ दुर्चिन्दितंमुखमस्य ॥ दुर्बोधाः । जि । सन्दसता । विवेकासम र्षे ॥ दुष्टामेधावस्यसः। निष्यमसि च् प्रजामेधयाः॥

दुर्माहः। पुं। काकतुरखास्॥ दुर्गोका। स्ती। कीवाडोडी इतिभा-षा प्रसिद्धे दचे। काकादन्याम् ॥ दुर्थीधनः । पुं । धृतराष्ट्रतनये । कैर व्यभूपतौ । सुयोधने ॥ दुःखेनवुधा ते । युधः। भाषायां शासियुधीति

दुर्क्षतिका। स्त्री। छन्दो अदे॥ यथा। वसुभिश्व रसे रयदिग्मि सदीरित सद्यतिका विहिताहि यदा सगणा ष्टनभू घितसचरणा जितद् नेयद् र्च तिकेतितदा। प्रामृत्कु खमङ्ग खना दुई। क्। स्त्री। दुष्टायांवाचि॥ चि। मकनागवरप्रथिता सुकृतां सुखदा

द्खाक्

यभः वन्त्रधराधिप गी। डकु ले। ज्वलता मवघे चिष्ट्रदे इसदा ॥

दुर्क्षभः। पुं। कच्छुरे॥ हाविडके। क र्षुरे ॥ वि । दुष्प्रापे ॥ यथा । दुर्स्स नयमेवेतत् देवानुग्रहहेतुकम् । मनुष्यत्वं मुम् चुत्वं महापुरुषसंत्र यद्रति विवेकचृडामिणि: ॥ ऋतिप्रश स्ते ॥ प्रिये ॥ दुर्लभं प्राकृतं वाक्यं दुर्लभःचेमकृत्सुतः । दुर्लभासद शीभार्या दुर्लभ:स्वजन:प्रिय: ॥ दुः खेनसम्यते । समण ईषद्दस्युप्यि तिखल्॥

दुर्मभा। स्त्री। भन्नौ॥ जन्मान्तरसङ स्रेषु तपाचानसमाधिः । नरायां-चीरापापानां कृष्णे भक्तिः प्रनाय ते ॥ इति व्यासवचनम् ॥दुराखभा याम्॥ खेतकग्रकार्धाम्॥

दुईचः। चि। वक्तुमशक्ये।दुःखकय्ये॥ दुई च ३। न। मन्द शक्ये ॥ अस छां दु र्वची चातेर्मेघान्तरितरीद्रवत्॥ दुर्वसम्। न। रजते। रूप्ये॥ सुवर्णा पेचया दुष्टावर्थीास्य ॥ एखवाखुके । ऐलेये॥ वि। असहर्षे॥ दुर्वर्ध्यकम्। न। रजते ॥ इति हेम

चन्द्रः॥

वदहे॥ दुष्टावागस्य ॥

द्तिङीष्॥

दुर्वीदः । पुं । दुरुक्तीः विद्वितदाकी- दुस्राः । पुं । अझुके ॥ प्रम्वके ॥ जि। द्स्तरे॥ द्धासा । पुं । अवितन ये शहरांशा- दुश्वरितम्। न । श्रांतस्मृत्दविहिते पा ्पक्रसेगि⊬दुष्टंचरितस्॥ ंदुप्रभा। पुं! अच्छन्नसे हुसगौ। दिन ्यके ॥ के।ठरागे ॥ दृष्टंचमीस्य ॥

द्रिक्यन्। न । समात् हतीयभवने । सइजे ॥ कारः सम्दृद्धिक्षास्य अन्ते । मूर्खे ं दुष्थवनः । पुं। इन्द्रे ॥ दुःखेन दुष्टं दु

ष्टेषुवा च्यवनंपतनमस्य ॥ च्यवनम्-निनेकदाजितत्त्वः स् द्यारः चवने। स्येति वा॥

दुष्तरम्।न।दुःखेनकरसे॥ आकाशे ॥ चि ! दु:खेनक्रियमासे॥ कर्त्तुमग्र क्ये॥ अपियत् सुकरंकर्मा तद्यों के नदुष्करम् ॥ दुःक्तियते । ईषद् सुंध्व तिखल्॥

दुष्तुलम्।न। दृध्तुले ॥ वि । दष्ट क्ल जे॥

द्क्कुकीनः । पुं । चा । खगन्धद्रव्ये ॥ वि । दै। व्यानये ॥ दुष्तुलस्या ऽप च्यम्। दुष्तु लाट्ढगितिपचे खः॥ प्याम् ॥ देः चिति। दुच उत्चे पे। इयुं दुष्कृतम् । न । पापे ॥ तत् तत्क-त्तुं मेरणाननारं तेनसङ्गळ्तीत्त्व अ  $\overset{\infty}{\underset{\sim}{\mathbb{R}}}$ दुखी। स्त्री। कमव्याम् ॥ कृदिकारा- तं बिह्नपुराग्ये। ग्रहार्द्या निवर्त्तने  $\overset{\infty}{\underset{\sim}{\mathbb{R}}}$ 

३३४ इबी व्यक्ति । अयक्तव्ये ॥ ॥ दृष्टोबादः ॥ स्तुतिवृद्वेनदुवीको ॥ ज्ञाते मुनिविशेषे । बुगरगी ॥ वि । कुल्ति १६७४ 🖹 🗀

दुर्विज्ञेयः व । दुर्देशे ॥ दुःस्मेनिव न्नेये॥

दुर्ज्जिषः। वि। दरिहे ॥ दुस्या विधा प्र वाखिश्रो॥

दुर्विनीतः। पुं। शूकले। इशिचिता श्वे॥ वि। अविनीते॥

द्विभाष्यः । वि । अवितक्ये ॥ दुईनः। चि।दुर्जने।दुष्टे। ऐन्द्रजाः बिकिकितवादै।॥ दृष्टं वृत्तमस्य॥ दुर्वितः। वि । दुष्टेकर्मण्यवर्तमाने ॥ द्षेत्रमीयवृत्तः दुष्टावादित्रयंस्य॥ दृईत्-द्। ति। वैरिणि। भनी ॥ दु- द्व्यामी। न। पापे॥ ष्टं इदयमसा। सुहृद् हूँ दामिनामि-व्योरितिनियातनात् इदयस्इद

दुईद्य:। वि। दुष्टान्तः कर्षे॥ दुिख:। पुं। मुनिविशेषे ॥ स्त्री। कच्छ पघात् किदिति इन्॥

भावः ॥

**XXX** 

दुष्टया

स्रागानादि पिवास्थाः। सुकृतं दुष्कृ तं लोके गच्छन मन् गच्छित ॥ तस्माद् वित्तं समासाद्य दैवाद् वा पे। क्षा द्य । द्दात् सन्यग् दिजा तिथ्यः कीर्त्तनानिच कार्येदिति॥ दुष्कृतं कर्णमनेन । द्रदुप्थस्थ-चाप्रच्ययस्थेतिषः॥ वि। तद्दति॥ दुष्कृतात्मा । वि। पापच्चद्ये। पापवद्गी॥ दुष्कृती । वि। पापकारिणि । पापेन सङ्गिच्यये। गिनि । वेद्मार्गविरे। धिनि ॥, दुष्कृतमस्थास्त्रस्मन्वा । दृतिः॥

दुष्कीतः । चि । महार्षे ॥ यथा । की त्वा मूल्येन ये। ह्र्यं दुष्कीतं मन्यते क्रयी । विकतः प्रतिदेयं तत्
तिस्राक्षेवाक्रचिक्तिमितिनारदः ॥
दुष्वम् । न । दुःखे ॥
दुष्वहरः । पुं । खदिरप्रभेदे । महा
सारे । गारटे । चुद्रवदिरे ॥
दुष्टप्र् । न । कुष्ठाषधी ॥ चि । ऋधमे
॥ दुवेले ॥ वस्वके ॥ दे। ध्रमे

यथा । दुष्टः शब्दः स्वरते।वर्णते। वेतिभाष्यम् ॥

दुष्टकाखः । पुं । केत्वाद्यत्यात्दर्भने ॥
गुरुशुकास्तादे।॥
हुष्टचारिग्री । स्वी । स्वैरिग्याम्॥
हुष्टयोगः । पुं । स्वतीपातादे।॥

दुषमः

दुष्टवृषः। पुं। गलै। ॥ श्रक्तीप्दधुर्वेद्री 🅸 योचित्र्षोगिकिकदाह्रतः॥ दुष्टा। स्त्री। दुःशीकायाम्। पुंश्वला म् ॥ दुष्टाभावै। शठंमिनं भृत्याश्चे। त्तरदायकाः। सत्तर्भेचग्रहेवासा म च्युरेवनसंशयः॥ दुर्वचनायाम्॥ दृष्टायः। पुं। ग्रदान्ताये ॥ दुष्ठु । ऋ । निकृष्टे । निन्दायाम् ॥ दुः स्थानम्। छा०। अपदुःसुषुस्य इति कुः। सुः धत्त्वम्॥ दुष्ठुः। चि। ऋदिनीते ॥ दुष्पनः । पुं । चाराभिधगन्धः खे ॥ चराडाहुमे ॥ दृष्टानिपचारायस्य ॥ दुष्पृरः । चि । पूर्यितुमशका ॥ दुष्पृधर्षगी। स्ती। वार्त्ताक्याम्। व नभरा इतिभाषा ॥ दुःखेनप्रधृष्यते । जिष्टु पात्रागल्भ्ये । कर्मारान्सुट् ॥ दुष्प्रधर्षा। स्त्री। दुराखभायाम् ॥ ख र्ज्जूयाम्॥ द्रष्प्रधर्षिगी।स्ती। दात्ताकी ॥ कस्ट कार्याम्॥ रहत्त्वाम् ॥ पुनः पनर्दुःखे नप्रधृष्यते । जिथुषा० । आभीच् ग्येगिनः॥ दुष्प्रहित्तः। स्त्री। दुवीर्त्तायाम्॥ दृष्प्रवेशा। स्ती। कन्यारी वृत्ते॥ दृष्यनाः। पुं। चन्द्रवंशीयन्वपतिविशेषे । श्रकुन्तदापते। ! भरतपितरि ॥

टूतः हुः । अ। दुःखे ॥ कापे ॥ दुःखभावने ॥ देवि ॥

दुस्तरः । नि । दुःखेनतन्तुं प्रकाे। तरि त्मगक्ये॥ ईषदः सुचितिखल्॥ द्सार्कः। पुं। गुष्कतर्ने ॥द्सार्कात् सु विरम्थताम् ॥

दुखः। वि। दुर्गते॥ मृर्खे॥ दुःखेन तिष्ठति ॥ ष्ठा०। सुपिस्यद्तिकः ॥ दुस्पर्भः। वि। दुःस्पर्भे ॥ द्सर्भा। स्ती। दःस्पर्भायाम्॥ दु हितुः पतिः। पुं। जामातिरः॥ विभा षा स्वस्पच्योरितिवा ऽ लुक्॥ दुहिता। स्त्री। सुतायाम्। कन्यायाम्॥ देशिख। दुइप्रपूर्णे। नप्तृने वृत्तवृ होत्पे।त्यात जामात्मात्वित्दु हिनिति दु हे स्तृ इट् गुणाभाव पन निपातितः ॥ दहतिवा। दह भस्ती

दूतः। पुं। सन्देशहरे। वान्तीहरे॥ टूतं चैव प्रक्तवीत सर्वशास्त्रविशार दम्। दक्षिताकारचेष्टतं गुचिं दच क्रुलाइतम् ॥ अनुरक्तः ग्रुचिर्दचः स्मृतिमान् देशकाखित्। वपुषा न् वीतभी वीग्मी दूती राचः प्रश खते॥ अमान्ये दण्ड आयत्तो दण्डे

कर्षो । तथा साधुः । स्वस्तादित्वात्र

ङीप्॥

टूतघी

ष्ट्रेच टूते सम्धिविपर्यये। ॥ दूत एवळ हि सन्धत्ते भिनत्त्वेवच संइतान् । टूतस्तत् बुकते कर्मभिद्यन्ते येनवा नवा ॥ सविद्या दखकुत्त्येषु निगृहे क्रितचेष्टितै:। आकार्मिक्रितं चेष्टां भृत्येषुचिकीर्धितम्॥ वृज्ञाच स वें तत्त्वेन परराजचिकी र्घतम् ! त या प्रयत्नसातिष्ठेद् यवात्मानं नपी डयेदिति मनुः॥ श्रस्यच्चवां यद्या । यथोक्तवादीटूतः स्वाहेशभाषा वि शारदः। सक्तःक्षेत्रसचे। वाग्नी दे शकालविभागवित्। विचातदेशका खन्न दूत: स्वात् समही चित:॥ ब क्तानयस्त्रयः काले स टूतान्त्रपते भवदितिसत्ख पुरा मेधावी वा-क्पटुः प्राच्चः परचित्ती पखचकः। धीरा यथे। कवादीच एषट्ट तामिधी यते रतिचासकाम् ॥ अधावधानां यथा । वैरूप्यमङ्गेषु कषानिपाती माण्डां तथा जन्मा गसन्ति नेयः। एता न्वधानईतिरूचवादी शास्त्रेषुटूत स्विधानदृष्टद्रति ॥ द्वति । दुगती । दुर्तान स्यांदीर्घ श्वेतिक्तः॥ यदा । दूयतेसा। दृङ्परितापे। गत्त्वर्थे तिक्तः ॥ दुने।तित्रा । दुस्उपतापे। पूर्ववत् ॥

बैनियकी क्रिया। त्रपते। के। षरा दूतशी। स्त्री। कदम्बपुष्याम्॥

दरद 🛱 दूतागारम् । न । पचग्रहे । डाक इति पाष्ट इतिचेतरभाषा॥ दूति:। स्ती। दृतिकायाम्॥ दूयते। दूङ्ग क्तिच्॥ द्तिका। खी। सम्बारिकायाम्॥ टूती। स्त्री। स्त्रीपुंसे। सन्देशप्रापिका याम्।सञ्चारिकायाम्॥गी०ङीष्॥ दृतीका। स्त्री। सञ्चारिकायाम्॥ दूच्यम्। न। दृतस्वभावे ॥ दूतभावे ॥ दूतकर्माण ॥ दूतस्यभावः कर्मवा । दूतविशम्याचेतियः ॥ टून:। चि। अध्वादिनाश्रान्ते॥ दूयते सा । दुगता क्तः। दुग्वादीर्घ चिति नचम् ॥ अक्रमेकचात् कर्त्तर-वाक्तः ॥ सन्तप्ते ॥ फ्लिनटूने रस ने सितापि तिन्तायते इंस कुलावतं सेतिनैषधम्॥ ट्रः । वि । विप्रकृष्टे ॥ सहतान्तरेणव र्त्तमाने ॥ अगोचरे ॥ दुःखेनेयते प्राप्यते । दुरी बोले। पश्चेतिसाधुः ॥

दूरदर्भनः। पुं। ग्रेशे॥ दृरदर्शी। पुं। प खिलते दूरं दूरादा प भ्यति। दृशिर्ा गृ॰ गिनिः। सुपी ति गा । राष्ट्रे ॥ चि । दीर्घ इर्घ के ॥ टूरहक्। पुं। पण्डिते ॥ ग्रवे ॥ वि । दीर्घ दर्भ के ॥ टूरावले विनार्थेय-न्त्राविशेषे। द्रवी चर्ये। दूरवी न इ- दबा

तिभाषा ॥ दूरे दृक् दर्शनंयेन ॥ 🕉 दूरमूल:। पुं। मुख्य हो।। टूरवर्त्ती। ति । सहतान्तरेया वर्त्तनः शीले ॥ यथा। किन्तया टूरवर्क्तिया श्रिया राचसपुङ्गव। अर्यायां नप-श्य न्तवन्धुभिर्या न भुत्र्यतद्गतिरामा-यणे विभीषणंप्रतिरामवाक्यम्॥ टूरवीचणम्। न। दूरवीन इतिप्रसि हे टूरहिश यन्त्रे॥ टूरवेधी । पुं । टूरापातिनि । टूरनिचे टूरभिनः। वि। अत्यनिश्विच्यो ॥ दूरसः। चि। विप्रकृष्टस्थिते ॥ ये।ज-न स च के विकास रिते ॥ टूरे तिष्ठति । ष्ठाः। सुपिख इति कः॥ दूरापाती । पुं। दूरवेधिन ॥ टूरेच्यः । ति । दूरेजाता देा ॥ पश्चिके ॥ दूरादेच्यः ॥ दूरेरितेचयः। च । केकरे ॥ टूर्थम्। न । प्रत्याम् ॥ विष्ठायाम् ॥ दूर्वा। स्त्री। प्रतपर्विकायास्। नीस दूवीयाम्। तिक्तपवीयाम्॥ श्वेतदू वीयाम्। गोजीन्याम्॥ नीजयत-विभेदेनदूर्वेदेसमुदाहृते ॥ रत्तपि-त्त क्षडू त्वग्देष नाशिनीय सिति रा-जवल्लभः॥ दूर्वति दूर्खे तेवा । दुर्वी ; हिंसायाम् । अच् घञ्वा । उपधाया

दिषिता

चेतिदीर्घः॥

टूर्बाकाण्डम्। न। टूर्वाणांसमूहे॥ दूर्वादिभ्यः काण्डः॥

द्वीष्टमी। स्त्री। भाद्रशुक्काष्टम्याम्॥

दूखिका। खी। दूखी। स्ती।

ट्रमकः। त्रि। पांसने । दामोत्पादके ॥ पुं। शालेर्जान्यन्तरे ॥ दूषयति। दुषः। गयनः। ग्वुस्। देवि।गा विश्यूत्वम् ॥

दूषणः। पुं। राचसविशेषे। रावणधा-ह्रखरसेनापता ॥ न। देाषे ॥ दूष यति। दुषवैकुत्त्ये। नं स्युः॥ दूषसारिः। पुं। श्रीरामे ॥

दूषिः। स्त्री। दूषिकायाम् ॥ दूषयति । दुषः। एयनः। देषि। गावित्त्यून-म्। अचरः॥

दूषिका। स्त्री। तृष्ठिकायाम् ॥ स्त्रीच नसमले। पिचीडने। गीड इति भाषा ॥ दूषयति । दुष । गयन्तः। जलम्। खुल्॥ यदा। दूषयते र चर रिति रप्रस्थयः। जत्वम्। स्वा र्धे कन्।।

दूषितः। चि। ऋभिशस्ते। चारिते। वाची। प्राप्तदेशि ॥

ळ दूषिता। स्त्री। दे विष्मासायां कन्याया हक्कर्सः। पुं। सर्वे ॥ हश्रोकर्सावस्य ॥ ळ म्। सस्वेदायाम् ॥

हकास:

दूषी। स्त्री। नेचमले॥ कृदिकाराद् 🐰 क्तिनइतिङोष्॥

दूषीका। स्त्री। दृषिकायाम् ॥ दृषय ति। दुषः। गयनः। जन्तम्। क षिद् िषभ्याभीकन् ॥ स्वार्ध कन्वा॥ दृषीविषम्। न। श्रीषधादिभिरवीर्धा विषे। आदिना दावासिवाय्रौह भोषिते विषे ॥ जीर्ग विषद्भीषि भि ईतंबा दावासिवातातपन्नीपि-तं वा। स्वभावतीवा गुनाविप्रचीनं विषं चिट्रपीविषता स्पेती तमा-धवः॥

दूष्यम्। न। वस्त्रे॥ वस्त्रग्रहे॥ पृथे ॥ वि । दूषसीये ॥ यथा । दृष्यंवचे। सम पुनर्निपुषां विभाव्यभावाववे। ध विश्वितानदुनीति देषद्ति ॥ दृष्य ते। दुषः। गयनादचीयस्। देशि गाविस्यूत्वम् ॥ द्षयितुमर्हीवा। अर्हे कृष्य हचरव ॥

टूष्या। स्ती। कचायाम्। वरवायाम् । गजमधावन्धनर्क्वाम् ॥ दृष्यते ऽनया। दुष। यत्। टःष्॥ हकम्। न। छिद्रे॥ इतिसंचिप्तसारे। गादिष्टितः॥

हकायाः। पुं। द्रेक्कायो ॥

दकासः। पुं। हेकासे। स्यादिभागे॥ 🎇

& XXX

ट्रहम

🎘 हक् प्रसादा । स्त्री । कु सह्यायाम् ॥ कु खत्याञ्चने ॥ द्विविया। स्ती। श्रीभाय। स्।। हक्यतिः। पुं। सर्पे॥ दुक् स्थितिः । स्त्री । दृष्टे:स्थैर्ये ॥ दृशः स्थिति: ॥ दृष्टिं ज्ञानमर्थी कृत्वा प दारा न नासाग्रविले। किनी । दृष्टि त्। दृष्टि स्त्रेव कर्त्त्रया न नासा ग्रविलोकिनी स्वाचार्याः॥ हमधाचः। पुं। सूर्ये ॥ हम्मोनः । पुं । खगानामर्गते गानव घेषे॥ हर्म्यः। स्त्री। सर्पे ॥ वज्जे ॥ भारतरे ॥ दृढतरः। पुं। धवरु स्रो दृश्विषः। पुं। नागे ॥ दृढम् । न । लाहे ॥ त्रतिष्रये । निता

न्ते ॥ क्रियाविश्वेषखेसकीवच्चंद्रव्य विश्रेषणेत्वाचा लिङ्गता ॥ पुं। रूप-कप्रभेदे ॥ यथा। दृढाखः स्वान्न घ्दन्हं तालेच हंसलीलके। चतुर्द माचरैर्युक्तः मुङ्गारे परिकीर्श्वितद तिसङ्गीतदामे।हरः ॥ वि । खूले॥ प्रगादे। अप्रशिथिते ॥ वस्रवति। यक्ती । कठिने ।। दर्हति दंहतिस्तवा । दहदहिरही । ताप्रस्थये। दृढः दिवनीरः। पुं। नारिकेखरचे ॥ स्थूलवज्योरिति ऋस्ये डभावः त दृढपवः। पुं। वंशे॥

हरप

खढत्वम् इखले।पः इदितीनले।प <sup>ॐ</sup> श्वनिपाच्यते ॥ दृढकार्कः। पुं। चुद्रफलक रचे। धी ला आँकडा इतिगाडभाषा ॥ हरकाराउ:। पुं। वंशरचे॥ न। दीर्घ रोहिएके॥ प्येद्वस्मर्थं जगत्। सादृष्टिः परमा दृढकाण्डा। स्ती। पातालगर्डी खता याम्॥ द्र्मनहश्यानां विरामा यववा भवे हिंदकारी। वि। प्रार्थकर्मसम्पाद्धि

> दृ उत्रा। स्ती। वत्यजायाम्॥ दृढगाचिका। स्त्री। सत्थण्डाम् ॥ दृ छग्रन्यः। पुं। वंशे॥ दृढक्त्द्रम्। न। दीर्घरोष्ट्रिषके॥ हढत्यः । पुं । मुष्त्रत्ये ॥ दृढळ्या। स्ती। वत्वज्ञायाम्॥ दृढत्वन्। पुं। यात्रनाखन्नारे ॥ दृढदंशकः । न । इांगर इति प्रसिद्धे यादसि॥ दृढनिश्चय: । चि । स्थिरप्रज्ञे ॥ दृढः

न्तार्किकेर्भिभवितुमशकातयास्यि री निश्चया ऽ इसस्यकर्चभोक्तुस चिदानन्दादितोयं ब्रह्मोन्धथावसाय श्रीले संसारादृपरतेमुनै। ॥

दृढपादा। स्ती। यवतिक्तायाम्॥ दृहपादी । स्ती । भूम्यामन्याम्॥ दृढप्रराइ:। पुं। अच ३ची॥ दृढफलः । पृं। नाचिकरे ॥ दृढानि फलानि यस्यसः॥ दृढवन्धिनी । स्वी । श्यामासतायाम्॥ ट्टभूसि:। चि। विषयसुख्वासनयाः चालियत् मशक्ये॥ दृढमुष्टिः। पुं। खङ्गादै। ॥ वि । कृप-णे ॥ दहामुहिर्यस्य ॥ हढमृखः। पुं। सुच्च त्ये ॥ सन्यानक हारी ॥ नारिकेले ॥ टढरङ्गा। स्त्री। स्पञ्चाम्॥ दृढ्वता । खो । यातालगरुञ्चाम् ॥ दृढलोमा। पुं। शूकरे ॥ वि। कठिन दृढवत्काचः। पुं। पूरो ॥ लक्चे ॥ दृढवस्का। स्त्री। अम्बडायाम्॥ हर्वीजः। पुं । चक्रमहें ॥ वदरे ॥ व-

वुरे॥ हढत्रतः। चि । अचार्दसङ्गस्ये। फल पर्वन्तं प्रारस्थातापरिच्यागभी ते॥ सर्वयाभगवानेव भजनीय: सचै शंक परवेतिप्रमा गाजनिता ऽ प्रामा ग्यू श् क्काश्रायविकाते ॥ टढानि प्रतिपची श्चाल यतुं मण्यानि अहिंसास त्या

स्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहादीनि ब्रतानि है नियमा यस्यसतया । शमद्माद्सा धनसम्पन्नद्रतियावत् ॥ दृढसन्धः। चि । संइते । निश्कि है ॥ **इट:सन्धि:सन्धानमस्य**॥ दृढसः विका। स्ती। मृवीयाम्॥ दृढस्क्रम्यः। पुं। चीरिका हुचे॥ टढाङ्गम्। न। इतिके॥ हता। खी। जीरके॥ हितः। पुं। चर्मपुटे। चर्मानिर्मिताइ कादिवाचे ॥ सत्ये ॥ हगाति। हवि दारगो। हगातेई खाचेति ति:॥ अ रीरावयविश्वेषे ॥ उदक्रनादनच-र्मयन्त्रे ॥ द्दतिधारकः। पुं। आकन्पाता इति-बी।डभ।पाप्रसिद्धे वृच्चे ॥ खोम गुक्ते ॥ दढानि लोमानि यस्य ॥ दिति इरि: । पुं। पश्रो ॥ दितं इर्तीति विग्रहे दृत्युपपदाहरते:पर्योकर्तार इन्प्रस्थयः॥ हन्। इ। हढार्थे ॥ हिंसायाम्॥ टन्मूः। स्त्रीः। सर्वे ॥ चक्रमर्वे ॥ पुं । ब जे ॥ अध्यभृपता ॥ तहसर्रजाता ॥ कपे। ॥ सन्दर्भ कर्त्तरि ॥ कथके ॥ स्र्वे ॥ हमति । हभीग्रन्ये । अन्द् इ न्भूजिन्वतिकूप्रस्थये। निपातनान्-

म् अनुस्वाराभावापि । हुहूवद्गृपाणि

॥ हढमञ्द्रपपदेभुवः क्रम स्यय उप ह

ह्याका

वः ॥ यदा। द्वितिनान्तमस्ययं द्वा र्धकम् पपदम् । वर्षाभूवद्रूपमधी-खाहः॥

द्यः । चि । उद्धते । गर्विते ॥ द्रप्यते । ह्वडर्षविमाइनयाः। अधाहत्त्वर्था कर्मके स्थादिनाकर्सरितः॥

द्रप्र:। चि । वस्रवति ॥ द्रप्यति । द्रप् । "द्रशी । स्ती । नेद्रे ॥ स्फायित चीतिरः॥

हत्यः। चि । ग्रथिते ॥ दस्यते स्य । हत्र्यम् । न । सनात्मस्वरूपे । समेदं-हभोग्रन्थे। क्रः॥

हिन्धः। ची। गुरुफे॥ हक्। स्ती। दर्भने ॥ नेचे ॥ नेचेवा हि रूपं खाप्यते इस्यविवादम् ॥ बुडुी ॥ जाने ॥ रूपंटश्यं ले। चनं दक्त दश्यं द्रष्टुमानसम् । दश्याधी एत्तयः साची हरोव नत् हत्यते ॥ चि । वी चके ॥ अध्यचे ॥ जातरि ॥ पश्यति हिं शिर्षेच्ये । किप् ॥ यदा । दश्य ते दर्भनमनयावा। सं शक्तप्। कि न् प्रस्थयस्येति वहुत्रीद्याश्रयसात् कियपिकुत्वम्। त्यदादिष्टमः कि नेविधानात्॥ द्यङ्के॥ भत्। स्ती। हषदि॥

दणदती। स्ती। दघदस्याम्॥

हमा। स्ती। चचुषि॥

र्ष्ट्रियाकाङ्च्यम्। न। पद्मे॥

हरम

पद्साहत्रारेशोनिपातनादितिसाध हिशानः। पुं। विरोचने। हार्वे ॥ आ चार्वे ॥ ले।कपाले ॥ न । ज्योतिषि ॥ पश्यति । दश्यर् । युधिव्धिद्यः किचे खानच् ॥

हिभिः। स्त्री। चचुषि॥ दर्भने॥ गा पीरगुक्तवद्याःप्रविनेशगोष्ठम्॥ दिश्चरूपः। चि। चैतन्यघने॥ हजोपसम्। न। सिताक्षीजे ॥

श्रोषं ममेदंमनद्रस्यादिममतास्य दच्चेनातानउपसर्जनभूते स्यूखदेशा दै। ॥ इष्टिहत्तियापंहश्यभितिप्र-सिह्म्॥ चि। इष्टचे। दर्भनीये ॥ दृष्टं याग्यम्। द्रश्चे इलाग्यंत्॥ ऋ द्वधाचाक्रविचृतेरितिकाप् वा ॥

द्यस्तारम्। न। मुख्डायसे ॥ दृषद्। स्त्री। निष्पेषयाशिकापट्टे। शि ख्द्ति आषा ॥ याषायो । प्रस्तरे ॥ हवास्यव । ड्विदारखे । हवाते: ष् ग्ध्रस्वश्चे स्यदिः॥

हषदती। स्त्री। नदीविशेषे॥ हषदः सन्त्यस्थाम् । मतुप् । जयदतिमस्यवः ॥ काच्यायन्याम्॥

दृष्टम्। न सद्दीभुजांस्वपर्चको स्व मये ॥ स्वराष्ट्राचीराटविकादेभेयम् । परराष्ट्राह्य हविले। पार्टि भैयम् ॥ प्रति 🎘

हरानाः

विषयाध्यवसाये ॥ वि । साचालुते । प्रच्यचे । अचिगोचरे । ईचिते ॥ अग्निचित् कपिचा सची राजा भि च भे हाइधि:। इष्टमाचाः पुनन्छेते तसात् पश्येत निन्धशः ॥ दृश्यते सा। हशिर्ा तः ॥ चाते॥ दर्भने॥ हष्टप्रः । वि। पनायमाने ॥

हष्टप्रस्थयः। चि। हढविश्वासं॥ हटरजाः । स्ती । मध्यमायाम् । प्रवन प्राप्तरज्ञायां नायां म्। इष्टं र्जो यखाः ॥ प्रीढायाम् ॥

हष्टानः । पुं । मर्गो ॥ त्रान्ते ॥ उदाह रखे ॥ प्रतिपाश्चव्रतिपाइकयार्थस्म कर्षे बुद्धिसाम्यं सदद्यानाः ॥ तत्राच बीतमस्चम् । लीकिकपरीचका गां यिखानर्थे वृद्धिसाम्यं सहस्रान खनजन्यवृद्धिप्रकर्षाः प्रतिपाद्यद्रितफ खितार्थः। परीचकः शास्त्रपरिश्री-लनप्राप्तव्हिमकर्षः प्रतिपादकर्ति फिलतीर्थः ॥ तथाच प्रतिपाद्यप्रति-पादक्योरितिपर्यवसन्त्रम्। वह्नवच नंकयावहुत्त्वमभिष्रेत्त्य वुद्धेःसाध्य-साधनाभयविषयिगया स्तद्भाव विष विष्यादा साम्य मनिरोधी यस्मिव र्थे सार्थादृष्टामः । वाद्पितवादि-ने।:साधासाधनाभयप्रकारकतद्भा-

वह्यप्रकारकान्यतर निश्चयविषया हष्टाम्तर्तिपर्यवसितार्थः॥ 🖈 ॥ 🖼 सङ्कारविश्वेषे । द्रष्ठान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिविग्वनम् ॥ एतेषांसाधा रणधर्मादीनां दृष्टोऽनो निरचयाय च सहष्टानाः। त्वयि दृष्ट एव तस्था-निर्वात सना सनाभवव्यक्तितम । म्रालोकेहिहिमांशे विकस्ति कु-मुदं कुमुदस्याः ॥ रषसाधर्मे व। वै धर्मी सत् । तवा इवे सा इसकर्म धर्म-याः कर् कृपायान्तिक मानिनी घतः । भटाः परेषां विश्वराखता संगु द्ध च्य ऽवाते स्थिरतां हि पांशवः ॥ \* ॥ उपमाने ॥ दृष्टः चन्तोनिख्या च। दृष्टभनः साहश्यवस्तिन प्रकृता र्घनिर्घयोगनवा ॥

इति ॥ ले। किको ऽप्राप्तशास्त्रपरिश्री | हिष्टः । स्त्री । वृही ॥ ले। चने ॥ दर्भ ने ॥ चाने ॥ अन्यः कर्यावृत्ती ॥ चचुर्जन्यमने। धत्ति श्विद्युक्ता रूप भासिका। दृष्टिरिच्युच्यते द्रष्टा ह ष्टेः कर्त्तीत साकिकैः ॥ दर्भनम् । ह शिर् । तिन्। द्रायते ऽ नया वः क रणे क्रिच्॥ \*॥ अध्यक्षाणां दृष्टि कथनं यथा। तृतीये दशमेचैव पाद दृष्टिषदाहरा । अईदृष्टिश्वनवसे प चमेच प्रकीर्तिता ॥ चतुर्वेचाष्टमे 🕾 चैवपादे। ना परिकोर्त्तिता। सप्तमेळू

देयस्

परिप्राचि फलमें वं प्रकल्यते ॥ द तीयदशमावार्किः पश्यन् पूर्णफल-प्रदः। विकासमान् सुक्येव चतुर्धा ष्टमजान् क्जः ॥ सुतमदननवान्धे पृर्वादृष्टिः सुरारे युगलद्रभगराशी हिष्टिपाद्वयार्चः। सहजिरप्चतुर्थे ष्व इ हमे चाई ह हि: स्थितिभवनम्-पान्यं नैवटर्थां हराहाः॥ स्वस्थान च दितीयच षष्ठ मेकाद्यं तथा। दादशाखं नपत्यन्ति भेषंपत्यन्तिते ग्रहा:॥

दृष्टिकृत्। न। दृष्टिकृतम्। न।

हिष्याः । पुं। वाषादेर्वेच्ये॥ दृष्टिबन्धुः। पुं । खद्योते ॥ खाञ्कने ॥ हिष्टियानि:। पुं। ईर्ष्यके॥ दृष्टिविचेपः। पुं। कटाचे ॥

हष्टिविषः। पुं। सपैविश्वेषे॥

हष्टा। अ। विलोक्येन्यर्थे ॥

हहित:। वि। वृद्धिम्प्राप्ते॥

देदीयमानः। वि। जाञ्चल्यमाने। अ तिशयदी सिविशिष्टे । यःपुनःपुनर-

तिभयेनवा दीव्यते तच ॥

देयम्। ति । हातच्ये ॥ दातुंये। ग्यम्। दिवकः । पुं। ग्रदुवंग्रीये ऋपविश्रेषे । बुदाञ् । अचीयत् । ईदातिगुगः॥ न । धनविशेषे ॥ यथा । अपरावाव

देवक

षा वह अंवापि देयमिन्यभिधीयते 🛱 ॥ अपरावाधम् परपीडारचितम् । अक्रेयं पात्रक्रेयाजनकम् ॥

देवः । पुं । वसुरुहादा । ब्रह्मविषाभिव स्योक्तिगणपतिद्गीदै। सुरे। म मरे ॥ एतेषांत्रयायया । स्रादित्याः चित्रयास्तेषां विशय्त्रसहतस्त्रया । अश्विनाचस्मृतीश्रही तपस्युग्रेसमा स्थितै। स्मृतास्वाङ्गरसादेवा बा द्वागाइति निश्वयः इति ॥ प्राना-तिशयशासिनिद्योतनात्मके स्रात्म नि ॥ दीव्यति कीडित सर्गादिभि:-विजिनी सते असुराही न् व्यवहरति सर्वभू तेष्वात्मतया द्योत ते स्तृ द ते स्त् च्यैः सर्वेदगच्छति वा तस्याहेवः॥ दीचातेः पचादाच् ॥दीव्यते स्त्यते इतिहिवे: कर्मकाघडवा ॥ दोव्यते कीडतेयसाहोचते चाततेदिव। त साइवद्रतिश्रोतः स्तृयते सर्वदेवतैः ॥ मेघे ॥ राज्ञि ॥ नाक्योक्याभृपांचे ॥ पार्दे ॥ वज्जटी के ॥ देवदाकि गा ॥ न। इन्द्रिये ॥ चि। यूज्ये ॥ दी-प्तिमति ॥

श्रीकृष्णस्य मातामचे ॥ दीव्यति। ग्वस् भ

सक्तेषं प्रयत्नेनार्जितं धनम्। स्वत्यं दिवकर्दमः। पुं। सुगन्धिद्रश्विशेषे ॥ 🖇

देवकी

श्चितेभेवति ॥ इतिराजनिर्घेग्दः ॥ देवकलाः। चि। देवतुन्ये ॥ ईषद् नी-देव:। ईषद्समाप्तावितिकल्पप्॥ देवकातमञा। स्त्री। देवक्याम्॥ देवकाष्ठम्। न। देवदाक्षि॥ देविकरी। स्ती। मेघरागस्य भाषाया म्॥ यथा। चिखता माखती गारी नाटी देविकरीतथा। सेघरागछ रागिखो भवनीमा:सुमधमा: ॥ ष्रस्याः स्वरूपं यथा। समनी नन्दने श्यामा पुष्पप्रचयतत्परा। स्थाता दे विकरी द्वोषाकरार्पित सखीकरा॥ देवकी। स्ती। वसुदेवभाषीयाम्। श्री कृष्णमातरि ॥ सध्रायां यादवेश्व नादचरः। ततोष्टीष् ॥ यदा। दे दपत्त्ये खचगया वृत्ता पुंयागादि एव पुँचागः किन्तजन्य जनक स्वास पीति इर्द्ताद्यः। अतएव प्राक् के बयी तामरतस्त ते। ऽभृदितिमहिः। एवं रेवतीरमगोपि॥

देवगा

सत्त्रीखगढा गुक्कपूरक् ङ्क्सिन-दिवकी नन्दनः । पुं। श्रीकृषो ॥ देव क्यानन्दनः पुषः ।। देवकीस्त्रनुः। पुं। श्रीकृष्णे ॥ देवकाः स्त्नः॥ देवज्ञह्या। स्त्री। महाहोसायाम्॥ देवकार्थम्। न। देवानुहिश्यिकयमार्थे॥ देवकुलम् । न। प्रासादे । देवल इति भाषा प्रसिद्धे श्रायतने ॥ देवकुल्या। खी। सरिति॥ दिवकुसुमम्। न। सवक्रे॥ देवार्गाकु सुमम् ॥ कुसुमेष् देवद्ववा। राजः ॥ देवयाग्यं कुसुमं वा। भा०॥ देवकूटम्। न। तीर्धविश्वेषे॥ दिवसात:।पुं। न। सन्तिम जना शबे ॥ देवेनखात: ॥ देवदारखाजसाम ये। देवसम्बन्धिन्ते न प्रसिद्धे सरसि ॥ खी। न। गुहायाम्॥ र्थाम् ॥ देवकानाचष्टे इति गिज दिवखातकम्। न। ऋखाते देवखाते ॥ देवे न खातम्। स्वा॰ कः॥ वक्छापत्थम्। इतर्ज्। संचपूर्व देवखातविखम् । न। गुहायोम्॥ कत्त्वात् रहाभवः । इतामन् ष्यवाते दिवगन्धा । स्ती । महामेदायाम् ॥ रितिकीष् ॥ यदा। देवकशब्दस्थत देवगर्भा। स्त्री। कङ्कासपीठा घष्ठाव्यां देवतायाम्॥ ति कीष्। निहतम दाम्पन्यबचगा देवगान्धारी। स्ती। श्रीरामस मार्था याम्॥ यथा। गान्धारी देवगान्धारी माखवस्त्रीश्चसार्धी। रामकीर्यप रागिग्यःश्रीरागस्यप्रियादमे ॥ अस्राळ गानसमय:शिधरची वतीयप्रहरा 💥

विधरात्यद्वेपर्यन्तिमिति गानविदः॥ देवगायनः । पुं। गन्धर्वे ॥ देवगिरि:। पुं। भारतवर्षस्य ग्रेंचवि-भीषे॥

देवनिरी । स्ती । रागिषीविश्वेषे ॥ सा च सोमेश्वरमते वसन्तरागस्यभाषी वसनातीचसदा गेवा । भरतमते हिन्दो तरागपु चस्य नागध्वने भीया ॥ सङ्गीतदर्पणमतेत् नटकल्याणभा र्या ॥ अस्याः म्बरूपं यथा । अस्यभि रामतनुः उत्तुक्रपीनस्तनी हारक ब्दभूषणा चीपङ्क्तिमध्यसा सन चकारनयना सुभङ्ग्यङ्गीच । अस्या गानसमया हेमनी दिवाचत्र्यप्रच राविधरात्यई पर्यंनाम् ॥

देवगुरः । पुं । सुराचार्धे ॥ देवानांगुरः॥ देवगृद्यम्। न। सर्खे॥ तहि प्राचि नां वैराग्यानुद्याय देवैगीयते॥ देवगृहम् । न । देवालये ॥ सूर्यचन्द्रा दीनां च्योतिमं एडलेष्॥ देविकित्मके।। पुं। अश्विनीकुमार याः ॥ इति इ खायुधः ॥ देवच्छन्दः। पुं। श्रतयष्टिचारे ॥ देवे

म्बन्दाते। छदिः। घनः॥ देवजग्धम्। न। देवजग्धके ॥

ॐदेवजग्धकम् । न । कन्तुखे ॥ देवैरदाते

देवता

किति॥

देवननविद्या। स्त्री। गन्धय क्तिन्व स्थानी तवाचित्राल्पादिविचाने म् ॥

देत्रटः । चि । ग्रिस्पिनि ॥ दीव्यति । दि व् । शकादिभ्योऽ टन ॥

देवट्टी। स्त्री। गङ्गाचिद्याम् ॥ **देवतहः। पृं। मन्दा**रादिष्ठचेष् ॥ प-चैते देवतर्वा मन्दारः पारिजात बा:। सन्तान: कत्पटचयुप्तिवा च रिचन्दनम् ॥देवानां तदः ॥ चै च्य रचे॥

देवता। स्त्री। असरे। सुरे॥ देवसव । स्वार्धे तस् ॥ विष्यवादिप्रतिमाया म् ॥ त्यज्यमानद्रवी उद्देश्यविश्वेषे ॥ ॥ मन्त्रस्त स्वायाम् ॥ तन्त्राः सङ्खा यदा । सदाराविव्धाः सर्वे स्वानां स्वा नांगवी:सच । चेलाका तत्वयस्तिंय त्काटिसंखा यथाभवेति पाद्मोत्तर खरडम् ॥

देवताडः। पुं। सेंडिकेये। राह्री ॥ जीमूते। खरायाम्। देताडा इति-गीाडभाषा प्रसिद्धे एचे ॥ असी ॥ देव मिन्द्रियं ताडयति। तडबाघा-ते। कर्मग्याग्॥

देवताडकः । पुं । देवताडे ॥ स्वा॰कः॥ देवताधिषः । पुं। ४ न्द्रे ॥ सा। अद् । तः। अदे। जिथल्यप्ति देवस्वस् । न । देवसूये । देवसायुज्ये ॥ 💥 देवदा

देवस्थभावः कर्मवा । तस्यभावस्व-तली।

देवदण्डा। स्ती। नागवसायाम्॥ देवदत्तः । पुं। ऋर्जुनस्य ग्रह्धे॥ वुद्धानु जै ॥ जुम्भग्रकरे वायुविश्वेषे ॥विज् म्भणे देवदत्तः शुहस्फटिनसिनभः ॥ देवाएनं देयासुः । क्तिच्क्तीचसं चायामिति श्राशिषिक्तः । दोदद-घोरिति दथादेशः॥ चि । सुरार्षि ते ॥ देवायदत्तः ॥ ग्रामविश्वेषे ॥ देवदानी । स्त्री । इस्तिघोषायाम् ॥ देवहार । न । स्वनामाप्रसिद्धे वृच्चवि-शेषे। भद्रदाक्षि। पृतिकाष्ठे ॥ देव खदाइ ॥ देवदाइ खघु क्रियं तिस्तो

चां कट्वाकिच। विवन्धाध्मानशोधा

मितिरघुः॥ देवदाखिका। स्त्री। महाकाले ॥ देवदाखी। स्त्री। स्ताविश्वेषे । जीमू देवधनम्। न। देवस्वे॥ इतिसोनैया इतिच भाषा ॥ देवदा सी रचेतित्ता कफार्यः शेषपाण्डु ताः। नामयेद्वामनी तिका चय देवधूपः। पुं। गुम्मुली ॥ राखे ॥

देवनः

तिर्श्तं कृषिक्षेपाविनायनम्। संसने गुल्मगू लग्न मर्ची मं वातजित् परम् ॥ \* ॥ देवदाखीदसं तको स्वेदितं खण्डितं भूगम्। वेसवारयुते साज्ये भर्जितं चित्रुं भा डढम् ॥ पीतापरा खरस्त्रभा विषय्रीगरनाभिनी॥ इत्य परादेवदाकी॥

देवदासी। स्त्री। वनवीजपूरे॥ वेश्या याज्॥

देवदीप:। पुं। खोचने ॥ देवदत्तारजः। पुं। वृद्धे। शाक्यमुनै।। देवदुन्दुभिः। पुं। गन्धपर्णासे । सरक्त तुबस्राम् ॥ देवानां दुन्दुभिवासे ॥ देवदूती ! स्त्री । अच्यन्तायाम् । वन वीजपूरके ॥ देवदेवः। युं। भिने। महेन्त्ररे॥ बद्धा िषा ॥ देवानां देवेषुवादेव: ॥ सतन्द्राचिकाञ्चरास्त्रजित् ॥ प्रमेच देवदेवाविपः। पुं। नैमिषेश्रमी॥ पीनसञ्चेषात्रासकण्डुसमीरनुत् ॥ देवहोशी। स्त्री। हेवयात्रायाम्॥ पुं। यथा। अमुंपुरः पश्यसि देवदाक देवद्रचङ्। वि। देवपूजके ॥ देवान् अ चिति। अचुः। कितादिना किन्

। विध्वम्देवयारित्त्यद्रज्ञादेशः॥ तके । कस्टफलायाम् । घघरवेख दिवधान्यम् । न । जूर्याद्विये । यानले । वीनपृष्यिकायाम्। जुन्हरी इति जुवार इतिच भाषा॥

हिथा कृतिकारान् ॥ देवदाकी फर्खं देवन: । पुं । बामके ॥ दीव्यते ऽनेन-

इवपु

। दिवु । भावकरणा देख्यु ट्॥ न । व्यवहारे ॥ जिगीषायाम् ॥ कीडा याम् ॥ सीले। याने ॥ पद्मे ॥ दी सी ॥ देवनदी। खी। गङ्गायाम्॥ यम्ना-याम्॥ देवनन्दी। पुं। श्रवहारपाले॥

देवननः । पुं । नलेश्तमे । महानले ॥ देवना । स्त्री। क्रीडायाम् ॥ सेवायाम् ॥ देवनाख:। पुं। स्थूखदण्डे। देवनले॥ देवनिक्षिता। स्त्री। गुडूचाम् ॥

देवपतिः। पुं। इन्हे ॥

देवपति । स्वी । सध्यासुके ॥ देवना दिवभवनम् । न । वेशिष्ट्रमे । स्रश्रेखे ॥ र्याम्॥

देशपयः । पुं । सुराध्वनि । छाथापचे । से। मधारायाम् ॥ देवैरिचरादिभ र्गमियद्वेनाधियाते वपखितःप-न्या देवपथ उचाते ॥ देवानांपन्याः । मृक्पूरिन्यः॥ न। तीर्थविशेषे॥ देवपर:। चि। मूर्खे ॥ यङ्गविष्ये ॥ दे बःपरः जल्हीस्य ॥

देवपर्यम्। न। सुर्पर्खे॥ देवपुचिका। स्त्री। पृक्षायाम्॥ देवपुची। स्त्री। देवकन्यायास् ॥ धृक्षा

याम्॥

देवपूः। स्ती। श्रमरावस्थाम्॥ देवपुरी । स्त्री । श्रमरावस्थाम् ॥ दे | देवमाष्टकः । पुं । एष्ट्यस्यसम्पद्यवी 🕸

वानांपुरी॥

देवमा देवपुरीषाः । पुं । वृष्टस्पती ॥ देवप्रयः । पुं । उपयुती । ग्रहनखना दिघटितजिज्ञासायाम्॥ देवज्रियः । पुं । पीतभृङ्गराजे ॥ वक पुष्पे ॥ देववला। स्त्री। पायमाणायाम्॥ सप्त देखास् ॥ देववल्लभः। पुं। पुनागवृत्ते ॥

देवहहा। पुं। नारदम्नी॥ देवबाद्धायाः। पुं। देवपूजकेबाद्धाये॥ शाव्मध्यमपदलोषः॥

नाके। स्वर्गे ॥ देवानां भवनम् ॥ देवभू: । पुं। देवे॥ स्वर्धे॥

देवभृति:। स्ती। मन्दाकिन्याम् ॥ सु रैश्वर्यं॥

देवभूयम्। न । देवत्ते । देवसायुद्धी ॥ देवस्य भावः। भुवाभावरतिकाष् ॥ देवसिया। पुं। भर्गे। इरे । शिवे ॥ श्रयस्यवास्ति । श्रयरोमावर्ते ॥ श्रावली रोमजी देवम शिस्तेवनिग्य ते ॥ विष्णुवचीमधी । कीस्तुभे ॥ महामेदायाम्॥

देवमाता । स्त्री । छदिस्याम् ॥ देवा नांमाता ॥

हिपाचिते देशे ॥ देशे माताऽस्थ

देवया

। नसृतश्चेतिकप्॥

देवमानकः। पुं। कास्तुभमगौ॥

देवमासः । पुं । गर्भाष्टमे । गर्भखाष्टमे मासि ॥ मनुष्यमानेनचिंयदर्घाताके

देवानांमासे ॥

देवयजनम् । म । यत्त्रभूमी ॥ कुर्वे ने ॥ देवा ईज्यन्ते यध्यान् ॥

देवयाजः । पुं। देवपूजके। मुनै।॥

देवयक्तः । पुं । हि। मे । देवोदेश्यक

यागे ॥

देवयाजी । चि । कासनापुरसारं देवा न् यजमाने । यः पालकामनयादेवा

न्यजते सः ॥ देवयाजिभ्यशास्त्रया-जीश्रयान्॥

देवयाना । स्त्री । देवहीयग्राम् । देवग मने ॥ देवाव्सवादे। ॥

देवयानः। पुं। न । विद्यावतीमार्गवि शेषे । तबद्र खंदिदुरितिविद्या तथा दिविष्टः। पुं । नार्दादिषु ॥ देवारावस प्रतिपत्तव्येपिषा । न । देवर्घे । दे विद्याने ॥

देवयानी । स्त्री । ग्रुकाचार्यसम् । ययातेर्न्च पस्त्रपत्न्याम् ॥

देवयः। ति । धार्मि के ॥ ले क्यातिके ॥ पुं। देवे ॥ देवान् याति । याप्रा पर्ये। सः कुः ॥

🧏 देवयानि: । पुं । विद्याधरादिषु ॥ तेच इम । यथा । विद्याधरी ऽसरीयच देवसः

रचोगन्धर्वकिन्तराः। विश्वाची गुद्ध 🎖 कः सिद्धो भूतो ऽमीदेवयामयः॥ दे वायानिः उत्पत्तिस्थानंयस्यः इवां मर्चार्थः॥

देवरः । पुं । देवरि । पतिस्वातरि ॥ दे वते। देवृद्वेवने । अर्श्तिकासिस्मी च्चरिक्त्॥ पच्चु:कनिष्ठश्चाति र तिस्वामी। ज्येष्ठस्त्त्वगुर्एवेतिस् भू खाद्यः॥ पतित्रयुग्ताच्येष्ठे पति-देवरतानुजे । इतरे पृतुपांचाल्या-चित्रयं चित्रयं सतम्॥

द्वेवरवः । पुं। पुष्पकादै।देवानांवि माने ॥

इवराजः। पुं। इन्हे। सबन्वति ॥ देवा नाराजा। राजाइ:सखिम्यष्टच्॥

देवरातः। पुं। परीचिति । अभिसन्य सुते चपति सके॥

नो ये मन्त्रद्धिंचन ऋषिचं प्रा-प्ता-सोदेवर्षयज्यन्ते ॥ सप्तगादाव रतीर्घदेवे॥

देवनः। पुं। स्नानारे। व्यासिषये थै। म्यर्षेज्ये ष्ठभाति ॥ देवरे ॥ देवा-जीवे ॥ धार्मिके ॥ सुर्चा ॥ दीव्य ति। द्वि । यृषा व्यवः ॥ देवान् जीविकार्थेखःति आद्ते। खाआदा 💥 ने। आतीन् पेतिकः॥

हेविव

हेविव

हेविव

हेविव

हेविव

हेविवा

हेविवा किस्त कान् देवलकान् मांसविक्यि सासा । विपसी नचनी बन्धीः स्य इंश्वनव्ययाः॥ देवकाषोपजीबी चनामादेवखकाभवेत्॥ स्वा॰कः॥

देवसता। स्त्री। नवसित्तकायाम्। देवसाङ्गलिका। स्त्री। टिश्वकाल्याम्॥ देवले कः । पुं। स्वर्गे॥ भूकी के । उष-

अवर्जीक: स्वर्जिकोश महर्जन:। त पः सच्याच सप्तेतेदेवले। काःप्रकी-

र्श्तिता इतिमत्यपुरागम्॥

देववक्तम्। न। वज्ञौ ॥ देवानांवक्तम्॥

देववर्षिः। पुं। विश्वकर्मणा ॥

देववल्लभः। पुं। पुन्नागे। गुर्नरदेशे सन्देशरा इतिप्रसिद्धे ॥ देवानांवल्ल-

भ: ॥

&**&** 

देववित्। चि। देवताकाण्डीये॥ सचे त्यं कल्पयति । असीन्द्राद्यादेवास्त-त्तत्पखदातारा नेश्वर स्तयेति। ए तच्चक्त्यनामानम्। असादाद्रिप्रया त्रमपेस्य फलदाहचे तेषां भृत्येभ्यो। विश्वेषाभावप्रसङ्गात् । स्वातन्त्र्येणे। पकारकचे तदाराधनवैयर्थात्। त द्भत्तानामपि विप्रतिपत्तिद्शैनात् तत् प्रसादस्याकिष्वित्वरत्वात्।। 🛱 देवविद्या। स्त्री। निष्क्ती॥

देवबत:। पुं। भीषापितामहे ॥ भी-धोडि पितरिशनने। सते स्वसाराज्या धिकार्सचेपि पितरं शनानुं प्रतिना हं राज्यं विवाहं वाकरिष्यामि त्वंस त्त्यवतीं वृणु इतिसत्त्यवती विवाहस मये प्रतिचातचाचित्राह्नदं सत्त्यव ती ज्येष्ठपुत्रमेव राज्येस्थापयामास-ताद्रश्वसाख्यक्ष्पस्य देवानां वतस्य प-

रिपाचनाद वज्रतनासा भवत् इति

पुरागाप्रसिद्धेः ॥ देवानां ब्रते ॥

देवश्चेखरः। पुं। इसनके॥

देवश्रुतः। पुं। ईश्वरे ॥ मास्त्रे ॥ ना-

देवश्रेशी। स्ती। सूर्वीयाम्॥

देवसख:। पूं। पर्वतानारे ॥

देवसमा। स्त्री। सुधर्मायाम्॥ सहभा न्यस्याम्। सभाराजेतिनिपातनाद ङ्। देवानां सभा श्राख्यानगृहस्॥

देवसभ्य:। चि । की डासंसद्गते । स-भिके॥

देवसर्घपः। पुं। ष्टचिविष्येषे। अन्याचे। रक्तम्बके। स्ट्यादले॥ ४०रानि ॥

देवसहा । स्त्री । द्खीत्यले। षधी ॥

भिचास्य चे॥

देवसात्। छ। देवाधीने ॥ देवदेये ॥

%% ३ देवधू देवधू ॐ देवसायुव्यम्। न। देवभूये। देवन्ते॥ युनित्ता युजिर्॰ । इग्पधेतिकः। दिवहदः । पुं । तीर्थविशेषे ॥ । वापसर्जनस्येतिसहस्यसः ॥ यदा। सयुक्। सयुज्ञ सयुजीवा भावः । ब्रा॰ प्याञ् । देवस्य सायुज्यम् ॥ देवस्था। स्ती। मर्चे ॥ इति हेमचन्द्रः ॥ देवेन सृष्टा ॥

स्य सुतायाम्। षष्ठग्राम् । स्क्रम्सस्य पत्न्याम् ॥ षष्ठांश्रद्धपा प्रकृतेस्तेन याम्॥

देवसेनापति:। पुं। स्कन्दे ॥ इनं यज्ञशीखानां देवस्वं तिंददु वेधाः ॥ प्रतिमाद्दिवतार्थमुत्स्ष्टधने ॥ देवस्व च हरे सुधः। कन्यां ददातिशु क्लोन समेता जायते स्त इतिसदा भारते पश्चप्रेतीपाखानम्॥ देवहूः। पुं। सामकर्ये । प्रिटहुई चिसः

क्या उत्तराद्वेबहुः स्रातः॥ हेमचूतिः। स्वी। स्वायाभ्यवसनोः कन्या हिमाभीष्ठा। स्वी। तान्नू स्थास् ॥

द बाय

तिर्इिवखातालाकपाविनी ॥ युजेनसइ। तेनसहिति वहुशीहः दिवा। स्त्री। चारव्यासीषधी॥ अप्रन पग्याम् ॥

योजनंयुक्। सं विष् । सच्युना दिवागारिकः। वि । देवागारे नियुक्ते । श्रगारानाहुन् ॥

> दिवाजीवः। चि । देवले । प्रतिभापरि चारके। प्यारी शस्त्रम् इति भाषा ॥ देवसाजीवा ऽस्य ॥

देवसेना। स्त्री । साष्ट्रकाविशेषे। इन्द्र देवाजीकी । चि । देवेगाजी वित्योजमन्य । सुयाजातावितिः धिनि: ॥

यष्ठी प्रकीर्त्तिता ॥ देवतानां सेना देवाटः । पुं । इरिइरचे ने ॥ देवानाम टनाचैवदेवाट इतिसंचितम् ॥ देवातमा। पुं। अश्वख्य च ॥ देवस्वम्। न । यक्तशीखानां धने ॥ य दिवानाम्मियः। पुं। क्वांगे ॥ वि । मृर्खे ॥ सूर्वाचि देवानां प्रीतिवनयन्ति देवपशुक्तात्॥ षष्ट्या अनुक्॥ देशनां स्वम् । ब्रह्मस्वच गुराई वां देशापिः । मं । असुरविष्ठेषे ॥ देवाना मोति। श्राप्तृः। फनेग्नहरात्मम्परि ञ्चेतिचकारादिन् ॥ प्रतीपराजस्य-पुने ॥ ससुझे इसमी पे कलापग्रा से यागीभूत्वा आक्ते। सकनी लुमंच

याम्॥ यथा । त्राकृतिः प्रथमाकन्या देवायतनम् । न । देवास्य ॥ न देवा विश्वीयादेशकृतिका । द्वतीयाचप्रस् यतनं गच्छेत् कदाचिदाऽप्रदृत्तिम

न्द्रवंशं पुनः सत्त्वयुगे भावविकति ॥

देवी

म्। नपीखवेदा वस्त्राणि नदेवायत नेव्यपीतिकूर्भपुरागम्॥ देवायुधम् । न। प्रक्रधनुषि ॥ देवाना मस्ते ॥ देशरातिः। पुं। दैन्ये॥ देवार्थः । पुं । वर्दुमानास्ये ऽ ईड्रेदे ॥ देवाईम्। न।सुपर्भे॥ चि।देवयारये॥ देवाही। स्त्री। सहदेवी सतायाम् त देवाखयः । पुं । देवग्रहे ॥ देवसाचयः ॥ स्वर्गे ॥ देवानामाख्यः ॥ द्वेवाचा। स्त्री। रागियोविश्रेषे॥ देशवासः। पुं । श्रश्वखरचे ॥ देवायः।पुं। रन्द्रसाये। उद्येः यवसि॥ देविका। ची। सरिदन्दरे ॥ दीखति । दिवु । ग्वु । अर्हु योजनिकता रां पन्नयोजन सायताम। एताबहे विकामाञ्चदेविषं परिषे वितासित-पाद्में भूमिकाउम् ॥ धुस्तूरे ॥ देविकः। वि। धार्मिके॥ अनुकस्पिता देवा। पुं। देवरे॥ दीकाति। दिवृत। द्भेषदसः। घनिखचै।चेतीखच् ॥ देवी। स्ती। कृताभिषे कायाम्। सिह ष्याम् ॥ न टेाक्याभिषिक्तराज्यन् न्यां दे बेज्यः । पुं । एकस्पता ॥ देवानाः म् ॥ एकायाम् ॥ मूर्वायाम् ॥ ऋहि च्यभक्तायाम्॥ खिक्किन्याम् ॥ वन्या द्वेतेशः । पुं । श्रीसद्शिते॥ द्वानामि कुर्के टिकाम् ॥ शासिपस्थाम् ॥ स इद्रोग्याम् ॥ पाठायाम् ॥ नागर्मु- देवेशी । स्ती । दुर्मासाम् ॥ क्तानाम् ॥ स्रोबीरी ॥ प्रशितका- देनेष्टः । पुं । गुग्गुली ॥ महासेष्ट्रायाम

हे वेष्टः

म् ॥ अतस्वाम् ॥ श्यामानामपचि-जाता ॥ दुर्गायाम्। पार्वस्याम्॥ देवाः पादोदकमाचाल्यमुक्तं देवी-भागवते। सक्तत्कृत्वा सम्मपूजां देवी पाद् जलंपिवन्। नजातु जननीगर्भे-गच्छेदिति विनिश्वयर्ति। दीव्यति यदा । देवयतिसर्वान् ॥ प्रवित्तिनिव च्युपदे भेनयथाधिक। रंच्य व हार्यति । दिवु । पचा दै। देविडितिनिपात नान्डीप् ॥ सामान्यतोदे वपत्त्र्या म् ॥ ब्राह्मणस्त्रीनामापपदे ॥ देख ना हि स्तियोगसाः ॥ देखना श्रस्तियः सर्वा दाखनाः शुद्रयानयः ॥ देवीकाटः। पुं। वागपुरे॥ देवीभक्तः । वि । श्राक्तो ॥ यथा । ऋप-राधं परंकृत्वा देवीभक्तम्य केाजनः । सुखं चभेत यद्विभवेत् चाताचि वःस्वयसितिभागवतम्॥ दिनेक्:। देवरी देवरः इच्छादिष द्ववत् ॥ मीज्यः ॥ न्द्रादीनामी ग्लेनियका ॥ विष्यी ॥

देशाखी

। चि। देववाञ्छिते ॥

देवेष्टा। स्त्री। वनवीजपृरके॥ देवाद्यानम्। न। सुपर्वयां जीलाका ननेषु ॥ तानिच नन्दनं चैत्ररषं वै भाजकं सर्वतीभद्रसितिचलारि हे-वाद्यानानि भवन्ति ॥ देवाद्यानानि वैक्षाजं मित्रकं सिधकावगम्। चै-त्रयाचीत विकाग्ड गेषः॥

देश:। पुं। भूगोत्तभागविश्वेषे। कुर पन्चालादिविषये। जनपदे। नी ए-ति ॥ स्थानमाचे । सचिवधः । जा-क्व जो इन्पः साधारयाचे ति । एतन्य धोपि देवेशि देशभेदाद्यनेकशः। कोटिश:सन्तिदे नेशि एते मुखाःप्र-की सिताः ॥ एतन्यधे घट्रपचा शन् मध्ये । एतेमध्यप्राचादिहे शारचार्थः ॥ दिम्रति। दिम्। पचादाच्॥ देशकः। वि। यास्तरि॥ इतिहेमचन्द्रः॥ देशकारी । स्त्री । रागिसी विश्वेषे ॥ देशपरिच्छिनः । वि। मूर्त्तः वेन सर्व देशाविक्तिन ॥

दिमम्रतिसर्जने । घम् । देगोरूप देशी । स्ती । रागिणी विश्वेषे ॥ म्खा दिश्यमानस्यो चितस्यक्ष देश्यम् । न। पूर्वपचे ॥वि।देशार्चे॥ म् ॥ यदा देशनम् । घन् । प्रथसं दिष्युः । चि । दातरि ॥ दुईमे ॥ ददा

देशनं वा। प्रश्नंसायां रूपप्॥ ळ देशास्त्री। स्ती। रागिसीविशेषे॥ ळळळळळ ळळळळ

देशालरम्। न।सुसे दचक्कया र्वध्यारे 🕸 खात्वरूपदेशस्वदेशये। रमार्ये।ज ने ॥ देशान्तर्परिभाषायां वृद्धमन्: । बाचायक्विभदनी गिरिवीखवधा यकः। सहानदन्तरं यच तहे शान्तर मुच्यते ॥देशनामनद्भिदान्त्रिकटो पिभवेदादि।तत्तुदेशान्तरं प्रोतंस्वय मेवन्वयस्वा॥ दश्यगचेवाया वार्ता यचनश्यते ऽ अवेति एइस्पति: ॥ देशान्तरं वदन्येके षष्टियाजन मा यतम । चत्वारिं शददन्येके चित्र देकेतथेवचेति॥

देशिकः। पुं। स्लमन्त्रपदे श्रीगुरी॥ यथा। प्ररुखं निह सम जननी न पिता न स्तान से।इटा नान्ये। परमं घरण मिद्रमेव चरणं मम मृद्धि देशिकन्यसा मिन्द्याचार्यार्था ॥ चि । पश्चिके ॥ क्रेप्ये ॥ देशितः। वि। उपदिष्टे॥ देशी । पुं। गानप्रकारे। कचिहे श्रवि घेषे गीयमाने ॥ देश रूपम्। न। उचिते। समज्जसे॥ देशानी। स्त्री। तर्जम्याम्॥

> ति। दुदाञ् । गादाम्यासिषाुच् ॥ देश: । पुं । न । काये । ऋरीरे॥

सचस्य खस्त् च्याकार याभेदात् विवि चे। भवति ॥ मांसास्क् पृथविग्राच देच्धार्कम् । न । अस्त्रि ॥ प्रीतिमान् मृढो भविता नरकेपिसः दिच्छुक् । पुं । वाया ॥ ॥ खमे ॥ दिहाते । दिह० । घन् ॥ देहनायः । पुं । प्राणे ॥ निजन्न । यानिजं जरायुजमण्डज च । अयोगिनं स्वेदनाद्विदादिक म्। नार्किणां प्ररीरमप्ययानिज स्। जर्खीयंदे इ सयानिजं वक्राला केप्रसिदुम्। तैजसं देसमयानिजं स्र र्घलोके प्रसिद्धम्। वायोदिक्मयोनि जंतदेव विशाचादीना मितिसिद्धा न्तम् न्नावली ॥

देइक:। मुं। देहे॥ स्वार्थे संज्ञायांवा कन् ॥

देसकाषः। पं। पचे। पङ्खा इति-भाषा॥ इ०४० चं ॥

देचचयः । पुं। कायनाश्ची ॥ शोगे ॥ देइस्यचयः येनदा ॥

देचदः। पुं। पारदे॥

देहदुर्गन्थता। स्ती। प्रतिरदै।र्गन्थे॥ तनामकेषियं यथा । अर्जुनस्मत् प् ध्याणि जम्बुपनयुतानिच । सस्रोधा यिच तल्लेपा दे इदुर्गन्धतां इरेदिति गार्न्ड १८४ ऋधायः॥

्र गाचड १८८ ऋधायः॥ ॐ देहदयम्। न। स्यूबस्तस्त्राबचारे॥

देहये। ईयम्॥ स्रायमकास्थिसंहता । देहेचेत्- देहिषः। पुं। पचे। पङ्खा इतिभाषा॥

न्यायमते पृथियादेहं यानिजमया दिस्मृत्। पुं। जीवे ॥ सनुष्योहं ब्राह्म योहं गृहस्थोइमित्त्याद्यभिमानेनां वाधितेन देखंबर्साधिकारहेत्वर्णा यमादिरूपं कर्त्तृत्वभाक्तृत्वाचात्रयं स्यू जब्द च्या गरी रेन्द्रियसङ्गतं विभ-चित्रनाद्यविद्यानासनावशात् व्यव हार्याग्यचेन कल्पित ससच्यमपि सत्यतया स्वभिन्नसपिस्वाभिन्नतया पश्यन् धार्यति पाष्यतिचेति दे-इमृत्। डुमृञ्ः। क्विप् तुक्॥ वि वेकचानशून्येः अविदावति कर्चुत्वा भिमानिनि ॥ सिन्निविधः। रागादिदे। यप्रावल्यात् काम्यनिषिद्वादिययेष्ट-कर्मानुष्ठायी माचशास्त्रानधिकार्थै-कः १। अपरस्तु यः प्राकृतः सुकृतवशा त् किञ्चित्पची गरागादिदे । स-वीशिकमीशिच्यक्तुमभन्नुवन् निषि हानि काम्यानिचपरिच्याय निच्या नि नैमित्तिकानिचक्रशीय फला-भिसन्धि खागेनसत्त्वशुद्धार्थमनुति-ष्ठन् गायसत्र्यासी माच्या खाधिकाळ रीदितीयः २। तते।निच्यनैमित्ति

## देशस

कक्रमानुष्ठानेनानः करणगुद्धासम् यजातविविद्धः श्रवणादिना वेदनं मोष्यसाधनं सम्पिपाद्यिषुः सर्वाणि कर्माणि विधितः परिष्यच्य ब्रह्मानि ष्ठं गुष्मुपसपैतिविविद्धासच्यासि समाख्यसृतीयः ३॥

देहवाना। स्त्री। यमपुरीगमने । म रखे॥ भाजने ॥ देहस्य याना॥

देहसा। स्ती। मद्ये॥ इतिश्रब्दच-न्द्रिका॥

देशितः। स्ती । देशस्याम्॥

देष सिकाश्रमम्। न। स्रश्वः देश्यधिष्ठि ते पिठविशेषे॥

देहली। खी। ग्रहावग्रहरायाम्। दा रिपर्द्धाम्। देहलं इतिभाषा॥ दे हनम्। दिह०। भावेघञ्। देहं ला ति। ला॰। त्रातानुपेतिकः। गै।० ङीष्॥

दे इसाम्यम्। न। अङ्गसमन्ते ॥ अङ्गा नां समतां विद्यात् समे ब्रह्मणि जी यते। ने चिन्नेवसमानन्त्र समुन्तं ग्रु

ष्करचवत्॥

8**%** \$**%** 

देहसारः। पुं। मज्जिन ॥ देहातीतः। पुं। घटादिवहेहद्रष्ट्रचेन देहविसचगोस्रात्मनि॥

देशत्मवादी। ति। चार्वाके ॥ तस्येदं सतम्। प्रदीरमेवातमा प्रव्ववितग्र देशी

हात् स्वपृषं परित्यज्यापि स्वस्वितिमें मदर्भनात् स्थूले। हं कृशोहिम स्थनु भवाचिति ॥ देहमाषं चैतन्यविशिष्ट मात्मेति प्राकृताः । द्रति भाष्यम् ॥ देहाधासः । पुं। मनुष्योहं कृष्णोहं गै। रोहिमस्यादिब्दुरै ॥ देहे ऋधासः॥

दे हिका। स्त्री। कीटिविश्रेषे। उपादि के। उपजिह्निकायाम्॥

देडी। चि। देडवति। ग्ररीरिश्च। दे इतादात्याधासापनेजीने ॥ देश: सर्वे भूतभविष्यदक्तमाना जगनागढ खवर्षिने। ऽ स्वसनीतिसञ्चा । एक स्यैवविभुक्तेन सर्वदेशयोगित्वासिङ्ग देहे।पाधिरात्मादेही खुचते ॥ देह-भिवात्मदर्शिन ॥ सच प्रवासीव प रगेहे तत् पूजापरिभवादिभिर प्र **च्च्यत्रविषीदत्रचङ्कारममकार्श्वत्र्य** सिष्ठति । अचोचिद्दे हतादाल्याभि मानाद्दे इरवनतुदे ही सचदे हाधि कर्यामेवात्मना ऽधिकर्यां मन्यमा ने। गृहे भूमा वासनेवा हमासे इति मन्बते नतुदेहमास इति॥ ॥ न्या यमते ऋसा गुणायया। वृद्यादिषट् नंसङ्खादि पचनं भावनातया। धर्माधर्मा गुणाएते त्रात्मनः स्युश्चतु र्देश । अयमिन्द्रिया चिष्ठाता पुण्यपा<sub>ळ</sub>

पात्रयः। ज्ञानसुखादिया गतामान

सप्रच्यचिषयः। परदेशदेगप्रवृ त्यादिना ऽनुमेयः। श्रहमित्याका रप्रच्ययात्रयः। मनामावस्य गाच रः। विभुः परममहत्त्ववान् । इति भाषापरिच्छेदः॥

दैच्यम्। न। दीचायाम्भवे मैाञ्ज्या दिकर्भीग ॥

अपस्यम् दस्यर्थे डीयनात् स्त्रीभ्यो हक्।।

दैक्यः। पुं। ऋसुरे॥ दितेरपक्यमि स्वर्धे दिस्यदिस्यादिस्यपस्युत्तर-पदाख्यायः ॥

दैस्यग्रः। पुं। उधनसि। भुन्ने॥ दे च्यानां गुइ:॥

दे स्वदेव:। पुं। वक्षे ॥ बाया ॥ दें स्थनिस्ट्रनः। पुं। विष्णा ॥ है खपुरीधाः। पुं।

दै खपुरोहित:। पुं। दे त्यमाता । स्त्री । हिता ॥

दे च्यमेदजः। पुं। गुग्गुली ॥ इ०रानिः॥

देखमेदना। स्ती। भूमै।॥

दे स्वयुगम्। न। श्रसुराणां युगे ॥तद् देवपरिमाणेन दादश सहस्रवर्धाण । मनुष्यमानेन चतुर्युगसङ्खम् ॥

इतिग्रव्दार्धकत्वत्वः॥

ळ रातशब्दाधकत्यतदः॥ ॐरे इत्या। स्ती। मुरायाम्॥ चरहे। प्रधी।

देवम्

॥ मर्गे ॥ दें स्वभावीयाम् ॥ दिते ( यम्। गयनाष्ट्राप्॥

दे स्थारि:। पुं। देवमाने ॥ विष्णा॥ देखानामरि:॥

दै स्था हो रावः । पुं। सानवानां वर्षे॥ द्रतिशव्दार्थकल्पतक्:॥

दैनन्दिनसः। चि। दिनेदिने भवे॥ दैतेयः। पुं। असुरे। दैस्ये॥ दिस्या दिनिकी। स्त्री। दिनभृते।। एकदिन कर्मम् स्थे ॥ इतिशब्दमासा ॥

दैन्यम्। न। दीनस्त्रे ॥ कार्पग्ये ॥ दैर्घम्। न। आयामे। दीर्घले॥ दी र्घस्य अ।व:। घाञ्॥

दैवस्। न! भागधेये। भाग्ये। फला भिमुखे कर्मणा। पूर्वजन्माजितसद सत्कर्भविपाके ॥ प्राग्जन्मनि कृतं कमंगुभंवा यदिवा ऽ मुसम्। दैवश ब्देन निर्दिष्ट मिष्ठजमानितद्धै:॥ देवं पुरुषकार्थ्य देवेशसहशावुकी। । उपायस्त्रविधातयो दैवात् फलति सर्वया। अनोक्तं ब्रह्मवैदर्से गरोश खर्ड । देवाधी ं जगत् सर्वजनाक मा गुभागुभम्। संयोगाश्च वियो गाश्च नचदेवात् परंवलम्॥ कृष्णा यत्तचतर् दैवं सदवात् परतस्ततः । भजनित सततं सन्तः परमातानमी श्वरम् ॥ दैवं वर्षयितुं शक्तः चर्यं क हु त्तुं खबीचया। नदैववद् सङ्गतन

देवचः

श्विनाशीच निर्मुग इति ॥ अख गतिविं लचणोता यया। तृषं चजाय ते ननं वज्ज श्रेव द्यायते। वलवान् वल होनः खाई वस्रगतिरी हमीति॥ देवतीर्थे । दचहस्ताङ्गुलीनाम ग्रे॥ देवता जाने ॥ देवत्राहु ॥ अनुग्रा इ बदेवताजा है। उपास्त्रे ॥ उत्पात विज्ञाने ॥ देवादागतम् । ततत्राग तदत्त्वण्॥ देवानामिदम्। तस्यद मि त्यम् ॥ देवादेवतास्यशासास्य देवते च्याष् । देवादान जाविच्याञ्चा ॥ पुं। विवाहविशेषे ॥ यथा। यत्रेत् वित ते सम्यगृत्विजे कर्मकुर्वते। अ बङ्गच्य प्रतादानं देवं धर्मं प्रचत्त ते ॥ यत्ते चोतिष्टीमादै।। देवस्युद् वायम्। नत्दे बदेवतात्त्वं विवाहस्य सभावति ॥ वुद्रभेदे ॥ दैवसर्गे । वि विधमृतादिसर्गे ॥ चि। होमादे। हे वनमंशि ॥ प्रमीती पितरी यस्य दे ए सारा ऽशुचि भवत्। नापिदेवं न वारित्यं यावत् पूर्वी न वत्सरः ॥ दि विभवे॥

दैवनी। स्ति। देवक्यास्॥ दैवनीनन्दनः। पुं। देवनीनन्दने॥ दैवनीविदा। स्ति। दैवन्नायास्॥ वि । दैवपण्डिते॥

दैवज्ञः। पुं। गणके। ज्योतिविदि। पू

दैवप्र

विज्ञाजितसद्सत्कर्भविपाकचे ॥
देवंजानाति। जाः। श्रातानुपेति
कः॥ जाचालोद्दाद्यापारी रसा
दिविक्रयी च यः। सयाति नागवेष्ट
ष्व नागे विष्टित एवच॥वसेत्स्वले।
समानाब्दं तथेवनागदंणितः। तति।
भवेत्नगणको वैद्यप्चसप्तजन्मसु॥
गोपस्च चर्मकारस्य रज्ञकारस्ततःशुचिरितिब्रह्मवैवर्चे प्रकृतिखर्डम्॥
देवजा। स्वी। विप्रश्निकायाम्। स्वच्च
गादिना जनानां ग्रुभागुभं जानन्याम्॥ देवंगुभागुभंजानाति।
जाः। कः। टाप्॥ देवज्ञभर्थायाम्॥

दैवतः । पुं । न । सुरे ॥ प्रतिमायाम् देवशब्दात्स्वाः तज् । ततःस्वाः प्रः अण् ॥ न । देवतानांसमूहे ॥ वि । देवतासम्बन्धिन ॥

दैवतन्तः। वि। ईम्बराधीने ॥ दैवंत न्त्रंप्रधानंयस्यः॥

दैवदीपः। पुं। लेखने ॥
दैवपरः। चि। दैवसारे। यद्गविष्ये।
कर्मठोक इतिभाषाः॥ दैवंपर्खेष्ठंयस्य॥

दैवप्रयः। पुं। उपसुता। स्नाकाशवा ग्याम्॥ दिविभवादैवः। सचासा 🗴 मञ्जस्य॥ नक्तंनिर्गत्त्य यत्ति व्य क्तु

& **XX** XX X

देवागा

भागुभकरं वचः। श्रृयतेति दिद्धी-रादेशम्य मुपश्रुतिम्॥ 'दैवयक्तः। पुं। दर्भपृषीमासज्योतिष्ठो माहिरूपे कर्मयोगिभिरनुष्ठेये गै। गायत्रे ॥ इष्टाख्येश्रीतकर्मगा ॥ अ-

की होसे ॥ दैवयुगम्। न । देवानांयुगे ॥ तच्चदे वमानेन दादशसदस्वयर्मम्॥ सन्-ष्यपरिमाग्रेन चतुर्युगमानम्॥ दैवज्ञातः । पुं। भूतसेवके । भाते ॥ इ तिहारावली ॥ ति । देवलसम्ब-न्धिन ॥

दैवलेखकः । पुं। से हूर्ने । गणके ॥ दैवविचतः। चि। इतमाग्ये॥ दैववायी। स्ती। चित्तोत्ती। दैवप्र न्त्रे ॥ गीर्वाणवाण्याम् । संस्कृतवा-क्ये ॥ संस्कृतंनाम देवी बागन्वास्था तामइधिभिरितिद्वडी॥ दैववित्तम्। न। देवताज्ञाने ॥ दैवसर्गाः । पुं । चिधाभूतादिसर्गेष्वेकः स्मिन्॥ सचत्रास्मादिभेदादष्टविक त्यिधासर्गेद्रष्ट्यः ॥

दैवसिकम्। चि। दिवसभवे॥ दैवाकरिः। पुं। श्रनै।॥ यमे ॥ स्त्री। यमुनायाम् ॥

दैवागारिकः। चि। देवागारेनियुक्ते॥

दैष्टिक:

数数数数数

तु स्वा॰ ऋग्।। दैवात्। स्र। इठादि त्यर्थे॥ दैवाहोरातः। पुं। देवानासेकस्मिन् दिने। मानवानां संवत्सरे॥ उत्तरा यखं इदेवानां दिनंभवति द् चियाय नंराचि: ॥ दैवश्चासाव हाराचश्च ॥ दैविकम्। न। दैवस्राहु ॥ देवानुह्-श्य यक्ताहुं तत्त् दैविक मुचते। इ विष्येस विशिष्टेन सप्तन्यादिषु यत त: ॥ वि । दैवादागते । विधिन्नेता ॥ यत्तुसन्यगुपक्रान्तं कार्यमेति विप वैयम् । पुमांस्तवानुपाबभ्या देवा-न्तरितपाक्षः ॥ देवसम्बन्धिनि ॥ दैवी। स्त्री। सान्त्रिक्यांप्रकृती॥ देव-सम्बन्धिन्याम् ॥ चिकित्साविशेषे॥ श्रासुरी मानुषी दैवीचिकित्साचि विधासतेति वैद्योत्तेः॥

दैवादासिः। पुं। दिवादासात्मज्ञे। प्र तईने ॥ दिवादासस्यापच्यम् । अ-तर्ज् ॥

दैव्यम्। न। दैवे। भाग्ये ॥ देवाना-मिद्मिति प्राग्दीयतीयेष्वर्षेषु दे बाद्यञ्जाविति यञ्॥

दैशिकः। ति। देशसम्बन्धिनि ॥ स-म्बन्धविश्रेषे ॥ देशनिष्ठविश्रेषगाता

तचित्रकृतिहक्। अगारान्तादृनि दैष्टिकः। चि। भाग्याधीनजाते ॥ का 💥

हार:

लेन जाते ॥ दैवप्रमाणके । दैवप रे ॥ दिष्टंभागघेय मितिमति र्यस्य । अस्तिनास्तिदिष्टंमितिरिति ठक्। नालम्बते देष्टिकतां न निषीद्ति मारुषे॥ दैहिकः। चि। देहसम्बन्धिनि॥ दाःशिखरम्। न। खन्धे॥ देाःसइस्वभृत्। पुं। कार्त्तवीर्यार्जुने ॥ वाणासुरे॥ देग्या। पुं। ऋर्षीपजीविकवै।॥ गा-याले ॥ वत्से ॥ वि। देशहनकर्त्तरि॥ देग्धी। स्ती। मवि॥ दाधः। पुं। गावत्से॥ देशकः। पुं । देशक वृत्ते ॥ देशिक वत्तम्। न। विष्टुप्छन्दः प्रभेदे॥ देश जनम्। न। स्रान्दोखने। कम्पने ॥ गराजसुभाषितसेतत्। पण्डितस-एडलिकाहृतचित्तं भामिनिभावय-देशिक वृत्तम् ॥ यथा। फुल्लकदम्यल सदनमाला निईखदिन्द्रमणीचि जाल: । एषउपैतिघनाघनकाल:पा न्यवधूजनइ श्रितका खः॥

देाधूयमानः । चि । पुनःपुनर्तिश्येन वाकम्पविशिष्टे ॥ प्रजयेपिदेाधूय-मानाः परमा याव स्तिष्ठनी तिशिरो-

मिषाः ॥

देखाय

यांरक्जी ॥

दे। एकः । पुं। वीगातन्तुवस्थनरक्ती॥ दोर्गांडु: । पुं। कुणित इसी। वाह-कुराहे ॥

दे। ग्रेहः। नि । अचामे। वस्त्वति॥ भुन खग्रहणे॥ भुनख व्यथायाम् दे। इंग्डः । पुं। वाहुरूपदण्डे ॥

देक्प्रिथम्। न। वाह्नमधभागे । वा जू॰ इतिभाषा ॥

दे स्मृजम्। न। कचे। भुजने छरे। काख॰ इति भाषा॥

देानः। पुं। देानने ॥ स्रीकृषास्थात् सवविश्वेषे। भूना इतिभाषा॥दुन उत्चेपे। भावे घन्॥

यथा। भित्तयं यदिकासिमं पन देखा। स्ती। नील्याम् ॥ प्रेह्वायाम्। डोखी इतिभाषा॥ उद्यानादिष्-कीडार्थे काष्ठादिरचिते हिन्दोले। हिडोखा दतिभाषा ॥ यन्त्रविश्रेषे । स्वेदने ॥ देशकति देशलयति है।-ल्यते वा। दुखा। अच् घठवा॥ दे। लायमानः । चि । दे। लनविशिष्टे ॥ यथा। दे। लायमानं गाविन्हं मञ्चरं मधुस्दनम् । रथस्यं वामनं दृष्टा पुनर्जन्म न विद्युते र स्युत्कवाख-

हैंदोरः । पुं। डोर इति भाषाप्रसिद्धा देखायुद्धम्।नः अनियतजयपराज्ये॥

**XXXX** 

एड:॥

हाप. इ।प. इ इ दोखिका। स्त्री। हिन्दोखायाम् । हिं वान् ॥

देखिकाचक्रम्। न। देखारी इसम् हूर्तीषयागिनचनविचारार्थेचके ॥ यथा। दोखारोहि ऽक्सात् पच्च प्रर पचेषुसप्तभे:। नैक्जांमरणं कार्थं वाधः सीखं जमाच्छित्रीः॥ देखित:। पि। श्रान्दोखिते। कम्पिते॥

दोनी। वि। दै। सनवित ॥ दे। लोदी बनमख्यसास्यिमा । इति:॥ देखी। स्वी। दोखायाम् । डोबी इ ति भाषा ॥

दे ले त्सवः । पुं । चैत्रशुक्तत्वतीयायां कर्त्त्वलेनाक्ते उत्सवविश्वेषे॥ अ स्यविधित्तुदेवीपुरागादै। द्रष्ट्यः॥ हो। । पुं । भुजे । प्रवेष्टे ॥ हाम्पत्त्वने न। इसः। इसेडीसः। धत्त्वस्थासि दुत्वात् रखिसगासिद्री॥

दीषः । षुं। दूषसी ॥ एके। इदीपी गु यसिवपाते निमक्ततीन्दोः कि रखे जिवाङ्गः॥ पापे॥ आचमनं विना भचगोदे। षाभावे। यथा। मध्यकीच सामेच ताम्नृषम्यच भच्छे। फल मूलेचेचुदरखेन दोषं प्राइवै मन्:॥ अदातावंशदे। वेश कर्मदे। वाहरिह ता। उनाहामाहहाष्य पिहहोषे

देशषः

या मृखेता ॥ बातपित्तक फेघु ॥ वा यः पिक्तं कफश्चेति चयोदोषाः स-मासतः। विकृताविकृताई इंप्रनितते वर्डयन्तिच ॥ तेथापिनापि हुनाभ्यो रधासधोर्ध्वसंत्रयाः॥ धातवश्चस-लाश्चापिद्ध्यन्वेभिर्यतस्ततः। वात पिचकफाएते चये। दोषा इतिस्मृताः ॥ ऋतुभेदेन विहार।दिनाचैषां च य प्रकाषश्मना नियया। ग्रीक्मेसञ्जी यतेवायुः प्राष्ट्काले प्रकृप्यति। प्रा येगोपप्रमंयाति स्वयमेवसमीरणः ॥ यरत्कालेव सन्तेच पित्तं प्राष्ट्र ती कफः। चयके।पश्रमान् दोषा वि **द्याराहारसेवनैः ॥ समानैधान्यका** लेपि विपरीतैर्विपर्यय द्रति ॥ वात पित्तस्वे**पाम लम्**त्राद्विपरिपूर्यन्वेन का यज्यापातचे ॥ काव्यगुर्वेतर्यस न्। सचरसाद्यकर्षकः। यथा। य खार्य इतिई हो। रस्यम् खस्तदात्र यादाचः ॥ देशं जचयति ॥ प्रवर्त्त ना लच्चादोषाः॥ १८॥ दोषार तित्रहुवचनं रागदेषमा दात्मक जच्य चयत्तापनाय। प्रवर्त्तनाप्रवत्तिजन कत्वम् तदेव जच्या येषाम्। यद्यपीदं शरीरादृष्टेश्वरेच्हादावतिकासं त-थापि हो निक्रमच्य चस्विषयकत्वस्र तीतिविश्वेषणीयम्। ये।गादिगाच

दे।षात

रवमावारणाय प्रामाग्यत्वेसतीति विशेषयन्ति ॥ दुष्यति अनेनवा । दु घवैकृत्य। अच् अकर्तरचकारक द्रस्थेनक (खेवा घर्च्॥

देाषग्राही। वि। पुराभागिनि। ख-ले ॥ विस्त्रा सूर्पवदेषान् गुगान् गृज्जि साधवः। देषग्राची गुण-च्यागी चाबनी बहि दुर्जनः॥ देा-षंग्रक्ताति। ग्रहः। गिनिः॥

देशितः। ति। विपश्चिति। पण्डिते॥ चिकित्सके ॥ दे। षिश्वयकत्तानयु त्ते ॥ दे। घंजानाति । जाः । यात इतिकः॥

दे। षदयम् । न । वातिपत्तकफेषु ॥ दे। षवान्। वि। दुष्टे॥ देगा। म्र। रात्रा॥ रात्रिमुखे ॥ दुष्य त्यव। दुषः। वाहु खकात् भाम-ख्ययः॥

दे। या। स्त्री। रावे। ॥ भुजे ॥ दाम्य-च्यनेन। इसः। इमेर्डे।सि:। भा गुरिसतेनटाप्॥

देशवाकरः। पुं। चन्द्रे॥ चि। देशवाया-साकरे॥

दाषाक्रेगी। स्ती। वनवर्षुरकायाम् ॥ इतिराजनिर्घ ए:॥

🕸 देशितनः। वि। राविभवे ॥ सायि रमितिचाः॥

दे। इदः

दाषाति चकः। पुं। प्रदीपे॥ देगषास्यः। पुं। प्रदीपे॥ देशिकः। पुं। रोगे॥ दे। षी । वि । अपराधिन । दे । षयुक्ते ॥ दे । वि । पुरी भागिनि । ख ले ॥ दे । ष एवे कस्मिन् नत्गु से ह क् नान मस्य॥

दे । सुं। की डायाम् ॥ की डके ॥ सेवायाम्॥ सेवके॥ वि। देा:स्थिते॥ देाइ:। पुं। देाइनपाचे ॥ दुग्धे ॥ दु द्यते ॥ दुइप्रपूरखे । कर्मविघन् ॥ दे। इजम्। न। दुग्धे॥

दे। इंडिका। स्वी। माचा वृक्ते पञ्जरि काप्रभेदे॥ माचाचयादशक्यदि पू वें खघुकपरिविरामि । पठपुनरे-कादशं दे। इडिकादिगुखेन ॥ प्राकृ तेष्रचारः। यथा। राईदेश्हिष्ठम सुनि चाँसिञ्जाकाऋगोशास। एन्दा वनघनकुष्ण चिष्योक्रमस्सास ॥ अखार्थ:। हेमात: दे। इंडिकापा ठंश्रुत्वाकृष्णोगापाने। इसित्वा कम पिरसाखं चिखतः कुच गृन्दावनघन कुन्ने एन्दावनस्य निविडनिकुन्ने। मार्द्रतिकचित्पाठ स्तनातेन राधि काया दे। इंडिकापाठं श्रुत्वा ॥ गुक्ख घुव्यत्ययेनवहुविधासवति॥

देश्हदः। पुं । न । गर्भे ॥ गर्भियद्याच्य 💥

**XXXXX** 

## दे। इद

भिकासे। काकसायाम्॥ गर्भिष्या स्त चिह्नकायां विश्वेषेण प्रयुक्तते। देवहस्वाप्रदानेन गर्भे। देवस्या म्यात्॥ देवसप्यहितंतस्ये हिता यहितस्यक्तम्। श्रद्धाविघाते गर्भस्य विकृतिस्युतिरेवच॥ चिक्रे। गर्भक चर्षे॥ न। स्पृहायाम्॥ देवहमाक षे ददाति। दुदाञ्। स्रातानुपे-तिकः॥

देश्हद्बच्यम्।न।वयः सन्धी॥गर्भ॥ दे। इदवती । स्त्री । स्रतादिहस्यविश्रेषा भिनाषवत्थां गर्भवत्थाम्। श्रहात्ना म् ॥ अधादगिभेग्याः कर्त्तव्याकर्त्तव्य मुत्तं मत्स्य पुराखे। दिच्यां गर्भम थाधत्त कथ्यपः प्राइतांपुनः । त्वया वतोविधातच्योद्यस्मिन् गर्भे वरान ने ॥ संवत्सरभतंत्वेक मध्यिनेव-सपावने। सन्यायां नैत्र भाक्तवां ग भिग्या वरविधिनि ॥ नस्थातव्यं नग नावं रचमूलेषु सर्वदा। नापस्तरे ष्पविश्वेन् मुचले। जूखबादिषु ॥ ज बच नावगाहेत श्रून्यागारच वर्ज येत्। वस्मीकेषु न तिष्टेतनचादि यसना भवेत् ॥ विचिखेन नखैर्भू मिं नाङ्गारेश नमसाना। नमयानुः सदातिष्ठेद् व्यायामच विविजयेत्

दोइनी

माविशत्। वर्जयत् कलइं लोके गा चभक्तवर्ज्ञयेत्॥नमुत्तकेशा ति ष्ठेत नागुचि: स्वात् कदाचन। न श योतोत्तरिश्रानचापरिश्रराः कवि त् ॥ नवस्त्रहीना नादिया नचाईच रणा सती। नामाङ्गल्यां वदेद्वाचं नचहास्याधिका भवेत् ॥ कुर्याच गु रगुश्रूषांनित्यं सङ्गलतत्यरा। सर्वै। षधीभि: काेेें का वारिका स्नान मा चरेत्॥ कृतरचा सुभूषाच वास्तु पूजनतत्परा। तिष्ठेत् प्रसम्बद्ना भर्तः प्रियहितेरता॥ दानशीला ह तीयायां पार्व च्या नक्त माचरेत्। इतिहत्ता अवे जारी विश्वेषेणत् ग भिंगी ॥ यस्तु तस्या भवेत् पुत्रः श-तायुर्वेद्धिसंयुत्:। अन्यथा गर्भेपतन मशमोति नसंगयः ॥ तसात् त्व-सनयारच्यागर्भे ऽस्मिन् यतमाच रेति॥दे। इदेश भिंग्यभिना घे। ऽस्य खाः। मत्प्। ङीप्॥

दे। इदान्वता । स्ती । दे। इदवस्थाम्॥ दे। इदिनी । स्ती । दे। इदवस्थाम्॥ ता स्व दिइदयां नारी माहुदें। इदिनीं बुधाः ॥ दे। इदे। स्थास्थाः । सतद्दनिः । स्तिष् ॥

सदातिष्ठेह् व्यायामच विविजयेत् दाइनम्। न।स्तनाद्दुग्धनिस्वारखे॥ 💥 ॥ नतुषाङ्गारभसास्थिकपालेषु स- दाइनी। स्वी।दाइनपाचे।पार्याम् ॥ 💥

है।ग्यंम

🎇 हे। इतः । पुं। दे। इदे ॥ इति प्रव्हार्य-

कल्पतकः ॥

दे। इतनती । स्ती। दे। इदवस्थाम्॥ दोस्जी। स्ती। अयो तर्वे॥ देखा। स्ती। मांचारच विशेषे॥ षट् कलत्री। चित्रलमपि विषमपदे वि निधेहि। समपादान्ते चैककल मि ति देशिमवधेकि॥ यथा । चर्गा म। चनुषिरूपं याषद्भु रमय म ना ममरामेति ॥

होडापनवः। पुं। दृग्धे॥ दोष्टीयान्। ति। ऋतिग्रयदो हके॥ देशिम्। दि। देश्वनीये। द्राधे॥ दैं।:साधिकः। पुं। दारपाले ॥ दे । कुष्टा दुवू ला रते ये ॥॥ दु कृतिन परिष्टते। यस निरहते। य द्रस्यग् ॥

दै। त्यम्। न। दूतभावे॥ दूतकर्मशि ॥ दूतस्यभावः कर्मवा। ब्राव्यञ्॥ देश्याल्यम्। न । दुरात्मना भावे ॥ दु रात्मनः नर्मशाः॥ दनिन्दित त्रातमा यतः धृतिः बुद्धिः स्वभावः शरीरंवा यस सदुरातना । तसा भावः नर्भवा

दे। हुंद

खेदम् ॥ दौर्ज्ञन्यम्। म। दुर्जनन्त्रे। स्रनार्यता याम् ॥

दीर्थल्यम्। न।दुर्वलत्वे॥भावे ष्यञ्॥ दीर्थागिनेयः। पुं। दुर्भगापुचे ॥ दूर्भ गाया अपच्यम्। कल्याः दक् इन ङादेशस्। हद्गगेस्युभयपद्रहिः ा स्त्रियांङीपि दीर्भागिनेयी ॥

सरीक्ड संस् हृद्धि सद्यने तवना दीर्भाग्यम्। न। दुर्भगत्वे ॥ दर्भगत्व द्भंगायात्रा भावः। ष्यञ् । हाङ्गम तिन्धानो पूर्वपदस्यचे त्युभयपद्वु-दिः ॥ भुका पिष्टगृहेनारी भुङ् क्ते स्वामग्रहे यदि। दीभाग्यंजाय ते तस्याः प्रपन्तिक्षु बदेवता इतिज्यो तिसत्त्वम् ॥

> दौर्यानसम्। न।दुःखनिश्मनचित्ता वसादे । इच्छाविघातादिवलवहः खान्भवजनिते चित्तस्य तामसंपरि गामविशेषे । चोभापरपर्याये स्त व्योभावे ॥ सतुदेषाख्यविपर्ययहेतु त्वात् कषायत्वाच लयवत् समाधे विरोधी च्याचते ॥ दुर्म तसा मावः। ष्यञ् ॥वाद्याध्यन्तरैः कार्षेर्मनसे। दै।स्थ्ये ॥

हार्वाससम्। न। उपपुरागानारे ॥

हार्वाससम्। न। उपपुरागानारे ॥

हार्वासम्। न। दुर्गवृत्तिधर्मे। दुर्गसम्ब हार्वीगम्। न। मृष्टपर्थे॥ दूर्वारसे ॥

हिस्ति ॥ दुर्गस्यभावः। एक ॥ दर्ग क्रिक्ट--विश्वि॥ दुर्गस्थभावः। स्थन्॥ दुर्गे देशहिदम्। ना दच्छायाम् । साससा

कर्मभावावा। यु० श्रम् ॥

देश्तियः। पुं। कच्छपे॥ दुल्याश्रपत्त्य म्। इतशानिक इति हक् ॥

बारेनियुक्तः। तचनियुक्त इतिठक्॥ ङीप्॥

दीष्त्रतयः। चि। दुष्तु सीने । दुष्तु स स्वापस्यम् । दुष्तुं बाद् हम् ॥ दीष्ठवस्। न । दुष्ठभावे ॥ उद्वास्त्रभा दीषानाः। पुं। भरतन्त्रेपे। दुष्यनसा पंचिम्। अतर्इञ्॥

दी चिनः। पुं। कृतुर्पे। दु चितः स्रुते॥ वुहित्रपत्त्यम्। अर्वधानन्तर्थे वि स्तिलाः ॥ कपिलायाष्ट्रतन्त्रेव दीहि द्युगणः । पु । अन्तर्गति ॥ चिमितिचाच्यते॥ इतिमार्के गेंडे यपुः॥ चुंत्रं। पुं। किर्णे ॥ चुंत्रः। किए ॥ पानदे। स्वियो सिके विशेषो ना युतिः । स्वी । रही ॥ शोभायाम् ॥ स्ति कश्चन। तथा हिं माता पितरी। सक्ष्तीतखदेहतः इति दायभागः॥ दैःहिनोपि हामुनैन सन्तारयति पाँचवदितिसम्: ॥

पाइपूर्यो ॥

चूतित

बाम । देश्वदे ॥ दुर्जनस्व ॥ दुईदः वावासमे । स्वी । दि । भूदिबाः। स्वर्ग 🎘 पृथियोः ॥ रीम् समाच। दिवा द्यावा॥

द्यावाष्ट्रियवीयम् । न । द्यावाष्ट्रियो देशिक्तिः। पुं । द्वाःस्ये । विवधरे ॥ इतिरादे। ॥ द्वावापृथियो देवते अस्य। द्यावापृथिवी त्यादिनाद्यः॥ हीवारिकी। स्त्री । प्रतीकार्याम् ॥ यावापृथियम् । न । यावापृथियोक्ते विरादे। यावाष्ट्रीयको देवते अ-स्य। द्यावाषृथिशी च्याच चादात्॥ दावापृथिया। स्ती। दिः। स्वर्गपृथियोः ॥ देशसृष्टियो च । दिवसस्य वृष्टिया सिविचाहिवाद्यावा॥

> चावामूमी।स्ती । दिः। चावाषृथियोः॥ चै।श्चभूमिस्। दिवासावेति देवता दन्दे द्यावादेशः॥

दादिग्योज् ॥ न। चीलि श्राहे पवि दुः। पुं। अदी ॥ न। अहि॥ गगने॥ चारिष दी चित्रं कृत्प सिलाः। दी स्वी ॥ अञ्चल्यं वर्षातपदिकायस्॥ हिन खंद्रमि स्वाहि रपच्य द्रहित् युगः। पुं । पि विशा । इतिराजनिधे गरः॥

प्रकाशे ॥ प्रभावाम् ॥ सुतिरङ्गाता कोन्तिरिच्याचार्याः ॥ द्योतते । नया चुतदी हो। इग्वधादितीन्॥ खुतिकरः। पुं। ध्रुवे ॥ चि। श्रीभाकरे॥ य। अ। हिंसायाम् ॥ प्रातिलिम्यि॥ बुतितम्। वि। दीमिविष्रष्टे। बी-क्ष

**XXXX** 

तिते ॥

बुसत् 🕉 श्रुतिमान्। चि। प्रशस्तकान्तिमति॥ ब्ती। स्ती। श्रोभायाम्॥ कृदिका रादितिङीष्॥ बुनम्। न। खन्नात्सप्तमरा भौ॥ बुनिशम्।न। अहाराचे ॥ अवति वृतः । पुं। न। अचा दिक्री डायाम्। किं युनिशं युनिवासिनाम्॥ द्युनिवासी। पुं। देवे ॥ ब पति:। पुं। भाना। इसे॥ बुध्वाबायतनम्। न। दिवाभुवस्थात्र ये ब्रह्मिण ॥ बुमिणः। पुं। इसे । सर्वे ॥ दिने! मिशिरिव ॥ अर्के वृच्चे ॥ मारिते-ताम्रे ॥ बुमधी। स्त्री। स्ट्रधेयाषायाम्। विश्व कर्मणः पृत्याम् ॥ युम्त । न । विन्ते । धने ॥ वले ॥ दि बंमनति। नात्रम्यासे। स्रातानुपे तिकः॥ खुवा। पुं। मिने। स्ट्रॉं॥ खौति। खु-अभगमने। कनिन् युवृषितिचिरा जी खादिना कनिन्॥ बुरन्दः। पुं। ऋइगेर्षे ॥ बुषत्। पुं। देवे ॥ दिविसीद्ति वर्त्त

ते। षर्ल्टश सन्स दिवेति किए।

तत्पुरुषे कृतिवहुलमितिङेर्लुक्-

🎖 बुसत्। पुं। देवे ॥ दिविसीदति । स 🛮 बृतपूर्विमा । स्त्री । के।जागरपूर्विमा- 🕸

। सुषामादित्वात्षत्त्वम् ॥

चूतपू त्स् दिषेति किए। पूर्वपदादिति 🛱 षचनुन भवति । इ दसी खनु वृत्तेः । तथाचमाघः । मनस्ययेनस्यसदां न्यधीयतेति॥ कैतवे। अप्राधिकर्यक्खेकायाम् ॥ अप्राणिभिर्यत् क्रियते तस्त्रोकेय् त मुचते। जुझा इति भाषा॥ सूत मे तत् पुराक च्ये दृष्टं वैरक रं सच त्। तस्याद् चृतं न से देत चास्यार्थ मपिवृद्धिमान्॥ \*॥ परवष्यनस्य कर्ष् यां सम्बन्धियूतमच देवनादि बचर्य सर्वस्वापचर्याकरं भगवतो विभूतिः ॥ देवनम् । दिवु । भावे तः॥ बृतकरः। दि । ज्ञारीद्रतिभाषाप्रसि हु। बृतकर्त्तर । दुरोदरे धूर्ते। कितवे ॥ **खूतकार: । दि । चृत**कार्यितरि । स-भिके ॥ चूतंकारयति । दुकृष् । कम्ययम् ॥ द्यूतकारकः। चि। द्यूतकारे ॥ स्वार्धेकः ॥ कार्यति । कृश खु । यूतस्य-कारके। वा॥ यूतकृत्। ति । श्रवधूर्ते । यूतकरे ॥ ॥ चूतंकरोति । डुकुञ् । किए। तुक्॥

## ख्नम्

ंयाम् ॥

चृतपार्धमी। स्त्री। काजागरतिचा॥ द्रतिभूरिप्रयोगः ॥

चूतपतिपत्। स्ती। कार्त्ति मशुक्तप्रति पदि। कामुद्याम्॥ तुष्त्र्यथं कार्त्त के तस्य गुक्ता या प्रतिपत्तिथि:। विशो देता मही तव कीमुदी सा स्मृतावुधै: ॥ कुश्रव्देन मही जेबा सदा हर्षेचवैद्दिज । धात्ते:सर्वश्र ब्दचे:साचवैकाम्दीस्मृता ॥ इति प॰ पु॰ ॥ अत्र वले दे च्या ख पूजादि कं कार्यम्। इच्छात्तं वामनप्राणे॥ शक्षरस पुराचूतं ससर्व सुमने। हर म्। कार्त्तिके शुक्त पचेतु प्रथमे ऽ इ निभूपते॥ जितश्च ग्रङ्गर स्तइ जयं सेभेच पार्वती। अतोधी कक्करोदः खी गारी निच्यं सुखोषिता ॥ तसार् यूतं प्रकत्ते यं प्रभा ते तत्रमा नवै:। तिसान् चूते जये।यस्यतस्य-संवत्सरः ग्रुभः ॥ पराजयाविकद्वय खयनाशकरा भवेत्। इति॥ द्भावीजम्। न। वराटके। कपहें के। इङ्गणम्। न। ते। वके। केलि । चृतस्वनारग्रे॥

बतरक्तः। चि। सभिके॥ बृनम्। न। सप्तात्सप्तमराश्री ॥ य दङ्गः। पुं। पुर्थामिति हेमचन्द्रः॥

समस्मतम्। बुनंबूनंतयास्तास्यंषर् वः। पृष्यादिभ्यदमनिच्या। रच्चते।

इहिसा

कार्यारिषुमन्दिरम् ॥ वि। चीणे ॥ ळ

श्रदेवीत्। दिशुः। त्तः। दिवावि

जिगीषायामितितस्वनः। यस्वविभा

षेतिनेट्। च्छोरिच्युट्॥

द्याः। स्त्री। दिद्शास्त्रये। स्वर्गे॥ चि-

दशवर्तान । आकाश ॥ दोतन्ते

देवा अस्याम् । चुतदीमा । वाह

सकार्डोः ॥ वार्गावत ॥

चोतः । पुं। प्रकामे । स्नातमे ॥ दोत-

नम्। स्तेर्घन्॥

द्योतनम् । न । दर्भने ॥ पुं । दीपे ॥

स्तेर्ल्युट् ॥

चोतितः। वि। दीते॥

बाभूमि:। पुं। खगे। पचिषा। द्यार्भू

मिर्खा॥

द्याषद्। पुं। देवे॥

वाचम्। न। ज्योतिषि ॥ दीव्यन्यधि

न्। दिबु। दिवेर्बुचेतिष्ट्न् सुरादे

भो हिंदूभ्य ॥

इगड: । पुं । प्रतिवन्तूर्ये । दगड इति गीडभाषा प्रसिद्धे वाद्ये ॥ इ०वि० ॥

वटके। कर्षाई॥ इति वैद्यकपरि

भाषा॥

था । धीखानंपचमंत्रेयं यामिचंस- हित्सा । पुं। हदतायाम् ॥ हदस्य भा

हवस्त

इबादेर्बघोः । टेर्नेपः ॥

द्रविष्ठः। वि । द्रवीयसि ॥ अयममया रेषां वा अतिश्येन हृद्धः । दष्ठन् ॥ द्रवीयः । वि । दृष्टतरे ॥

ह्रम्म। न। घनेतरद्धिन । इस्ये॥ ह प्यन्द्देन। हपइषीदै।। अनुदात्त स्रवेत्यम्। बाह्यस्कात्सः॥

ह्रप्रम्। न। हम्मे ॥ तृप्यन्यनेन। तृप प्रायाने । अञ्चन्याद्यश्चेति निपा-तितः ॥

हमा: । पुं । प्रणानां घोडशके ॥ वराट कानां दशकदयं यत् सा काकिशी ताश्च प्रणाश्चतस्तः । ते घोडश्र हमा रहावनम्यो हमी साथा घोडश्रभिश्च निष्कः ॥

हरः। पुं। प्रहावे। पखायने ॥ नर्भिषा॥
र मे ॥ गता ॥ जासने ॥ नेगे ॥ हवसम।
हुगता। चारे । एव । इवस्ति
॥ जापे। हवाः। सर्गीषा हवाि तृह
चाुखेन ज होती च्यादि प्रयोगात्॥
हवजः। पुं। गुडे ॥ चि । हवजातवस्त

हवर्णम्। न। अनुतापे ॥ चर्षे॥ ग मने॥ हु॰। खुट्॥ हवन्तम्। न। हवतायाम् । श्रावस्यन्द

नासमयायिकारणे । तन्तु पृथिनी नास्त्रान्धर्थं किन्तिकाककरास्त्रिमा॥ इ

द्रवस्

सिद्धिक ने मित्तिक भेदात्। तत्र सां अ सिद्धिक को। ने मित्तिक पृथिक ति जिसे:। पृथिक्यां एतादाविक संवाग जंद्रवच्चम् ते जिससुवर्णा दे । यात दुक्तम्। सांसिद्धिकं द्रवच्चं स्थान् ने मित्तिक मुदाहतम्। सांसिद्धिक म् सित्तिक दितीयं चितिते जिसे:। । प रमाची जिले निष्य मन्यते। दिनस्य मुद्यते। ने मित्तिकं विक्रियोगात् त पनी यष्टतादिषु ॥ द्रवक्चं स्थन्दने केत् निमत्तं सक्च हेत्तत् । दित्तभाषा-परिस्केद्दः॥

द्रथम्

ह्वस्य मूर्तिः ॥ ह्वरसा । स्त्री । खाचायाम् ॥ ह्वाधारः । पुं । चुजुके ॥ हवहष्यरचा

हविष्ठः । पुं । देशिक्येषे ॥ जल्लाख्यस क्षरजाते। ॥ हविष्ठ देशोद्भवे त्रादे। चिषये पश्चिद्धितिक्षयाकीपादि माग्रहत्त्वमापने दस्युपद्वाच्ये॥ हविष्ठी । स्त्री। रागिषीिविष्ठेषे॥ हविष्यम् । न । विस्ते ॥ काञ्चने ॥ परा कामे। वर्ते॥

हिवसनायनः। पुं। योभाजने॥
हिवसोदाः। पुं। याभाजने॥ यथोक्तम्
। हिवसं बलसिन्हक्तं धनष्वहिव सं ततः। ददातितज्ञवानेव हिव योदास्तता भवेति वराजपुरासम्॥
सान्तः॥

ह्वीकरणम्। न। अहवस्य हवकरणे।

ग्रेजना इतिभाषा॥

ह्वम्। न। पित्तले॥ वित्ते॥ विलेपने
॥ भेषजे॥ भव्ये॥ जत्नि॥ विनये
॥ मद्ये॥ जिङ्गसङ्ख्यान्वते॥ गु
गानामाश्रवे॥ हव्याग्यभिनवान्येव
प्रश्वसानि क्रियाविष्ठा। स्टतेष्टतगु
 स्वीद्धान्यकृष्णाविष्ठकृत इति वै

सक्परिभाषा॥ सस्वायिकारणं हव्यक्तिताकिकेकि चिते। पृथिव्या-

द्रव्यम्

दी ॥ तानिच पृथियसेने।वाव्या-नायनाचदिगात्ममनांसिनवैव॥ \* ॥ रसा गुण साथावीय विपादः भ-क्तिरेवच पञ्चानांयः समाचार स्तर्ह व्यमितिकी चारते ॥ इतिमिष्यदराः । पुनः पन्नविधम् । अस्यन्तकिन कठिनाई वुत्व बहबह्य भेदात् ॥ \* ॥ द्रव्यागां गुग्वन्तावधिः। गुग्रहीनं अवेदषीटूध्वं तद्रूपमाषधम्। मास दयात् तवाचूर्णे सभ ते हीनवीर्यता म्॥ इनिन्धं गुटिका लेहा सभते बत्सरात् परम् । जीनाः खुर्घतते बाद्या भ्वतुमी साधिका स्तथा॥ ष्ट तते जा बारतियाग विशेषसम्। च तुर्भासाधिकाः संवत्सराद्परि च-चारामासा अधिका येषुते ॥ इत मब्दात् परं पक्षं दीनवीर्यत्व माम् कात्। तैर्चपक्क सपकं वाचिरस्था यिग्णाधिकम् ॥ तदपिषोडशमासा भ्यन्तरे पक्षतेलं गुगाधिकं वाइच म् । ख्रोषधो चघुपाकाः स्युर्निवीया वत्सरात् परम् । ख्रोषधो धान्या द्य:। खब्पाकाः श्रीघ्रपाकाः। नि बीधाः स्यु र्गुखेर्युक्ता आसवा धात-वा रसाः ॥ चि । होविकारे ॥ होरि दम्। हो विकारावा । हवा च अव इतिसाधु॥द्रुरिषया। द्रोविकारे द्रो

ह्यिन

श्चेति यदा ॥

ह्या तः । वि । ह्यं इति वहति जाव इति वा । वसह्याध्यांठन् कनावि-स्वाहीयः कन् ॥

ह्रच कल्कः। पुं। वैद्याखनसिंहेषु क त्कादिपचसु ॥ ह्यकत्कः पचधा-स्थात् कालां चूर्णे रस स्तवा । तेल मर्कः क्रमान् तेयं यथोत्तरमुखं मिये। ह्रयानिष्वयः । पुं । ह्रयायां से पादिध पतिचानेन गुभागुभनिख्ये ॥ त-चाद वे ।। गमप्रदर्शनार्थमाइ । ये वेषां द्रवाषा सधिपतवा राष्ट्रयः समुद्दिष्टाः। मुनिभिः ग्रुभागुभाव नानागमतः पवच्यामि॥१॥ वस्ता वित्रकृतपानां सस्र्रोधूसराखन यदानात्। खलस भ वैषधीनां क नकस्य की चिता मेषः ॥ २ ॥ ग विवस्त जसुमगे।धूसगाबियवसहिष-सुर्भितनयाः खुः। सिष्कुनेविधान्यः मारदश्लीशानुककापासाः॥ ३॥ किति केदिनकद्वीद्वीपखकः न्द्यवचाचानि । सिंहे तुषधान्यर-सः सिंहादीनां त्वचः समुद्धाः ॥४॥ षष्ठे उत्तरीकवायाः कुच्खगाधूम मुहिनिष्य वाः सत्तमराश्री माषा यवगाधूमाः ससर्पार्यव ॥ ५ ॥ अ-ष्ट परामाविच् सैकां लोहा न्यजावि

**XXXX** 

इचा नि

कचापि। नवमेतु तुरग्यवणान्व 💥 राखिति खधान्यमृ खानि ॥ ६॥ मक रे तरगुल्मारं सैका चुसुवर्णकृष्ण वीचानि। कुम्भे सविवनफवन्सु मरतिचत्राणि रूपाणि ॥ ७॥ मीने कपाससम्बद्धान्यम्ब द्ववानि वजा बि। से इाय नैक ह्पा बाखाता सत्य जातचा 🗲 ॥ एतेषां हव्यायां शुभा शुभ तानार्थमार । राशेश्वत्र्शार्था यसप्तनवपष्यमिक्ति । १०।२। ११। ७। ८। ५ । जीवः । ह्येकाद गद्य पनाष्ट्रमेषु २।११।१०। ४।८। श्रीमञ्च वृद्धिकरः॥ ८॥ षट्सप्तमगा ६। ७। हानि हिं मुनःकरोतिमेषेषु । उपचयसंखाः ३।६।११।१९।मूराः ग्रुमदाः श्रे बेषु १। २। ४। ५। ७। ८। ८। १२। इतिकराः ॥ १०॥ \*॥ अवे विशिषमाच । राज्येश कृराः मी-डास्यानेषु संस्थिता विजनः १ तत्यो क्तद्रयायां महार्घता दुर्जभस्य ॥ ॥ ११ ॥ इष्टखाने सीन्याविजना वेषां भवन्ति राशीनाम्। तद्द्रथा यां रहि: सामर्थं वह्मभस्व च ॥ १२॥ गाचर पीडायामपि राशिबंखिभिः शुभग्रहे हंष्टः। पीडां न करोति तथा मूरैरेवं विपर्यासः॥ इति बारा है

## हाचा

श्चाम् ३८ ऽध्यायः॥

द्रथमययत्तः। पुं। त्तानिकीनेयत्ते॥ द्रथमयः द्रथेपलितिते। त्तानग्रमो

यायत्तः ससंसार्पा ।।

द्रव्ययत्तः । ति । पूर्त्तदत्ताख्यसार्त्तक-र्भपरे ॥ द्रव्यत्त्वागएत यवात्रास्तंय-चोयस्य ॥

हष्टयः। वि। दश्ये। दर्शनाई॥
हष्टा। वि। विचारक्षणले ॥ साचिचे
तने ॥ चेतने। हिह्छ। भवति नाचेत
नः ॥ हष्टे:कर्त्तर। दृष्टिमति। छा
सानि ॥ चचुर्जन्यमने। दृष्टि स्वचु
क्तारूपभासिका। दृष्टिरिस्युच्यतेदृष्टादृष्टे: कर्त्तितिली। किके: ॥ पश्य
ति। दृश्चिर् । तृन् ॥

ह्रष्टृता । स्त्री । शब्दादिविषयप्रकाश-तायाम् ॥ भावे तस् ॥

हाक्। अ। हुते। जीवे। जिटि स्थर्षे॥
॥ हाति। हाकुत्सायांगता। वा॰कः॥

हावा। स्वी। सदीकायाम्। गोस्तन्या

म्। मनक्षादाख इतिभाषा॥ हाचा

माने ॥ हाचा पक्षा सरा भीता च

चुष्या वृहिणी गृदः। स्वादुपाकर
सा स्वधा तवरा स्टटमूचिट्॥ का

ष्टमादतकृद्वृष्या कफप्टिदचिपः

दा । इनि टच्णान्वरश्वासदातवातास्तकामकान् ॥ कृक्सस्पित्तस

द्राघीया

स्रोहदाइशोषमदात्त्रयान्। आ- 🕸 मा सा उ ल्यगुणा गुर्वी सैशाला रक्त पित्तकृत् ॥ वृष्या खाद् गोस्तनीहा चा गुर्वीच नफपित्तन्त्। अवीजा न्यास्वत्यतरा गोस्तनीसहत्री गर्थैः ॥ द्राचा पर्वतना बच्ची साम्बा क्षेपा म्निपित्तकृत्। हाचापर्वतजा याहक ताहशी बरमहिकेतिभावप्रकाशः ॥ हाचायाः पासम्। इरीतकादिभ्य श्चेतिविकारा श्यवप्रस्ययस्य सुप् यदा। हा इच्यते। हा चिका क्चाया स्। बर्सीया घन्। यागमत्रासनम निच्यम् ॥ यदा । गुरोश्वहन्तर्ख प्रस्थयः । यवादिगखेपाठावालीपः । सतएव हाचामान् इसमतार्वस्वन भवति । अयवादिभ्यद्र खानाः ॥

हाचासवः। पुं। माधस्याम् ॥ यथा। पी स्वाहाचासवं मिष्टं ग्रुख मादायस-स्वामिति॥

हाधिमा। पुं। दीर्घत्वे। दैर्घे॥ दीर्घ स्थभाव:। पृष्ठ इसनिक्। प्रियस्थि रेस्थादिनादीर्घस्यदाच्यादेश:॥

हाधिष्ठः। चि। दीघेतमे। क्रित्रिर्घे ॥ क्रित्रियेन दीघेः। इष्ठन्। प्रिय स्थिरेतिसाधः॥

द्राघीयान्। वि। दीर्घतरे ॥ अयमन 🐰 यो रितंत्रयेन दीर्घः। ईयसुन्। प्रि 🎇

द्राविड:

यस्थिरेति साधुः॥

हारा:। दि। सुप्ते॥ पचायिते॥ हातेः कर्तरिक्तः ॥

हापः। पुं। पङ्के॥ आकाश्रे॥ कपहिंनि॥ मृर्खे ॥ इतिशब्दार्थेकस्पतकः ॥ हामिकः। पुं। चार्यकाम् नै। ॥ इति हेमचन्द्रः ॥

हावः। पुं। गमने ॥ स्वव्ये ॥ ऋनुतापे ॥ द्रवसम्। हुगती। घञ्॥

हावकः । पुं। ग्रावप्रभेदे। चन्द्रकान्तम गौ॥ विद्ग्ये॥ घोषके॥ विटे। षिष्ने॥ रसभेदे॥ न। सिक्यके ॥ श्री इरोगस्योषधे ॥ वि । इद्यग्राहिणि ॥ द्रवकारके ॥

द्रावककन्दः। पुं। तैलकन्दे॥ द्रावकरम्। न। श्वेतटङ्क्ता ॥ द्रावराम्। न। कतकफले। निर्मली द तिभाषा ॥ विद्रावणे ॥ पुं। कासवा गाविश्वेषे॥

हाविका। स्त्री। सासायाम्। सास इ तिभाष। ॥

रे ॥ वेधमुख्ये। कर्ष्ट्रे ॥ स्वनामा प्र सिहु देशे ॥ द्राविडाः पञ्च। तेयथा । कर्णाटाश्चैव तैसङ्गा गुर्जरा राष्ट्र कासिनः। आन्ध्रास् द्राविदाः पञ्च वि स्यद्धियासिनः इतिखार्प्र ह् वसः

याम्॥ चि । तद्देशकाते ॥ द्रविडेका द्राविडकः। पुं। द्राविडार्थे॥ वेधमुख के। जिन्नांचषष्ठी इतिगाड भाषा। कच्र इतिभाषा॥ न । विङ्खवारे

॥ स्वार्धिकन ॥ द्राविडभूतिकः। पुं। वेधमुखे। काला के। कचूर इतिप्रसिद्धे॥ द्राविडी। स्त्री। स्त्रस्थीनायाम्॥ द्रवि

डेजाता। अस्। इति ॥ हावितः। चि। हवीकृते ॥

हान्यः। चि। अवध्यङ् गमनीये **चरगी** वे अनुतपनीये॥ व्रिमीतीर्थम्। न। सामेतीर्थमभेदे ॥ हु:। पुं। पाद्ये। वृच्चे ॥ दवस्युद्धेम्

। द्रगते। सित० दुः ॥ वा० कुर्वा ॥ ची । गता ॥ शाखायाम् ॥ ह्किसिम्। न। देवदाक्षके॥ कि

खति। किखन्ते त्यकी दनयाः। वा हु बबात् विमच्। द्र्यासी विश्व-**开啊** ||

हाविड:। पुं। हविडरेगजे ॥ संख्यान हुघमः। पुं। मुद्ररे ॥ लीइमुद्ररे। स वधारादीनां मुद्रराकारे लेक्सिया खपभेदे ॥ हृहियो । ब्रह्माया ॥ पर श्वधे ॥ मृभिचम्पके ॥ दुः संसार्ष्य चीवा इन्यते अमेन । कर्यो ऽ यावि द्रिवितिष्ठलीः कर्ये ऽष् घमादेश-

天石

श्याः । पूर्वपदादितियास्त्रम् ॥ ह्याः । पुं । रुध्विके ॥ भृत्रे ॥ चि । पि शुने ॥ ना चापे ॥ कूपायो ॥ ह्याति । ह्याहिंसागतिकाटिस्येषु । रुगुपघे-तिकः ॥

हु बसः । चि । दीर्घनासिकायुक्तः ॥ हु बच्चः । पुं । खन्नपिधाने ॥ इतिचारा वची ॥

द्रुषा । स्ती । ज्यायाम् ॥ इति हेम अन्द्रः॥

हुवा: श्वी । कृष्यां म् ॥ जलहो यद्याम् ॥ हुवाति । हुवा । रगुपधात् कि दिती नृ॥ हुवा । श्वी । श्रम् हो यद्याम् ॥ कच्छप्या म् ॥ कव्यविकातायाम् ॥ हुवादिक नात् कृदिकारादिकान रति जी प् ॥ रगुपधितिके जाते रितिजी प् गी। राहित्वा सा ॥

हुतः । पुं । हुने ॥ न । श्रोघे । क्ष्य विषयक्षणीं घममने ॥ क्ष्यगीतवा येष द्रविनाणीय गच्छान समुदा-यमतिप्रदर्भनार्थे कराद्याऽच तत् हुतम् । अधिकर्णिकः ॥ भीघलये ॥ वि । शीघे ॥ विजीने । जातहवी भावेष्टतसुवर्णादे ॥ विद्राणे ॥ प्रचा विसे ॥ द्रवतिसा । दु॰ मच्यर्थेतिक स्तिरक्तः ॥ द्रयतेस्ववा । वर्भिक्तः ॥ श्रीष्ठार्थे क्रियाकि प्रमुख्यात् सस हुमधी त्वे वर्त्तमानं क्रीवम् । हब्बेतुनि-ॐ चिक्रम्॥

हुतविखिन्नतम्। न। जगती छन्दोभे दे
॥ हुतविखिन्नत माइ नभीभरी।।
यथा। तरियाजापुणिने नववत्वभीप
रिषदा सह नेखिकुत्रृष्ट्यात्। हुत
विखिन्नतचार्वविद्यारियां हरि मर्ह
इदयेन सदा बहे॥ सुन्दरी स्थया

हुनखः । पुं । कारके ॥होई चरानखः॥ हुपदः । पुं । चन्द्रवंशीये न्वपविश्वेषे । शिखण्डिषृष्टचुनाहै। पदीनांजनके । पन्नाचदेशाधिपता ॥

हुपद्पुत्रः। पुं । घृष्टदुत्ते॥ शिखण्डिनि॥
हुपद्पुत्री। सी । होपद्याम्॥
हुमः । पुं । महीतहे। वृत्ते॥ पारिजाते॥ क्रिनेरे॥ हर्वृत्तःसे। उद्यास्ति
जनकतया । यदा । समुद्यिष्ट्याः
शब्दा स्वयवेष्वपि वर्षान्तरित्याया
त् हु:शाखा सास्यास्ति। खुहुम्यांमः॥
हुमन्खः। पुं। कगरके॥ हुमस्रन्खद्व॥

हुसर:। पुं। काखिक ॥
हुसद्याधि:। पुं। खाचायाम्॥
हुसद्योधिस्। मा अहिसप्रसेदे॥ कधिशीधि हुसद्योधि तथा चाखेटशी
धैकस्। इतिक्षहिससेदाः खुः शाव्विकै:समुदाह्या: इति शब्दरलाव

**XXX** 

हृहियाः

खी ॥ एचाग्रे ॥

हुमश्रेष्ठः । पुं। ताल हत्ते ॥ हुमामयः। पुं। लाचायाम्॥ हुमारि:। पुं। गजे। इस्तिनि॥ हुमाश्रथः । पुं । सरटे ॥ वि । वृचा

श्रितमाच ॥

ह्रियो। स्त्री। हुमायां समूहे ॥ खः खादिभ्यद्रनिव त्त्रयः॥

हुमेश्वरः। पुं। चन्द्रमसि॥ इतिहरि हिक्काणः। पुं। खय्तिभागे॥ कल्पत्रः॥

हुमे।त्पनः। पुं। कर्षिकारे। कठचम्पा इतिभाषा ॥ हुमे उत्पन्नं तदाकारं पुष्पमस्य ॥

दुवयम् । न । पाय्ये । यातवे । माना र्थे परिमाखे॥ होविकारभूतं प्रस्था दिपरिमाणम्। मानेवयः ॥

द्रसद्रकः । पुं । पियाले ॥ दुइ: । पुं। पुरे ॥ इति शब्दार्धकला-तकः॥

हुइयाः। पुं। ब्रह्माया। सुरज्येष्ठे ॥ दति दिरूपकाषः॥

हिंचाः। पु। स्त्रष्टार । भनापता। ब्रह्माण ॥ कामकोधादिम्योदृष्टेभ्यो वा दुद्धति। दुइनिघांसायाम्। वह जमन्यवापीति इनन्। वाहुजना द्रागः

हुची। स्ती। दुष्टितिर ॥ द्रतिशब्दार्थ 🖁 नल्पत्रः॥

दूः । पुं । हिर्ग्ये । स्वर्धे ॥ द्रवित । हुगता। विवचीति विव्दीर्घा॥ हूचणः। पुं।हुघणे॥इतिह्रिष्टपकेश्यः॥ द्र्याः । पुं । इति ॥ इति भव्दार्धं कल्प तकः॥

हेकः। पुं। हेकार्ये ॥

वंशः ॥ ताखतरी ॥ इतिश्रव्दार्थ हिकाणाधिपः। पुं। खयाविभागाधीश्रो ॥ स्वपचनवसानां ये राशीनास-धिपा ग्रहाः । ते द्रेका गाधिपा राश्री हेकाणा खय एवडि ॥

> होगः । पुं। होगाचार्वे । पार्थगुरी । पुरागप्रसिद्धे धनिविद्यासम्प्रदाय-प्रवर्त्त्याचार्यविश्वेष ॥ दग्धकाके ॥ दिश्चिके ॥ पर्वतिविशेषे ॥ चतुः श तधनुष्परिमिते जलाशये ॥ मेघ नायकविशेषे॥ यथा। वियुते शा-कवर्षेतु चतुर्भिः श्रेषितः क्रमात्। आ वर्त्तं विद्धि संवर्त्तं पुष्करं द्रोणमन्बुद म् ॥ त्रावर्त्ता निर्जलोमेघः संवर्त्त भ्वशहूदकः। पुष्करादुष्करजलाही याःसस्यप्रपूरकः ॥ खेतवर्णचुद्रपुष्प वृचिविश्रेषे । घलघसियादति इल-कसियाइतिचगाडभाषा॥ पुं। न । आढकपरिमाखे ॥ आढवाप चत्र

ली (किकमाने। घटे। कलसे। उ न्माने। इति वै॰ प॰।। खार्थाः घोड गांग्रे ॥ द्रोगस्य खार्याः वसुषोडगां या इति केचित् । दिश्रतंहोया इति क्षत्रमृतमष्टः॥ द्रगति। द्रगण। पचा बच् ॥ द्रवति । द्रु । क्षरजृसिद्रपन्य निखिपयोनिहितिनः॥

हो एका कः। पुं। इएडका के। कृष्णका के॥ हो णाखः काकः॥

हाम बोरा । स्वी हो गद्घायांगवि ॥ हो गा । स्वी । हे गण्धिकायाम् ॥

होगपरिमितं चीर मखाः॥ द्रीयगन्धिका। स्त्री। राह्मायाम्॥ हो तथा। स्ती। हो तसी रायाम् ॥ होषदुग्धा। स्त्री। **होगचीरा** हो गढ्रियका। स्त्री। वाम्॥ होणद्घा। ची । होणमितदुग्धायां गवि। हो गची रायाम् ॥ हो गंदेा ग्धि। दुइ॰। दुइ:कप्घयेति कप्

होगापणी। स्वी। भूमिनन्दस्याम्॥ द्रींगपुष्पी। स्ती। गुमा इति खाते चु पे । कुसायाना । खर्वपत्रायास् ॥ हे। गपुष्पी गुरु: स्वादू रूची प्यावा तिपत्तकृत्। सचारस्वणा स्वादुपा का कट्टीच भेदिनी ॥ कपासका

घशानादेशः ॥

होगी

मबाघोषतमकशासनम् जित्॥ घॐ चमसिया इति गाडेष प्रसिद्धेगा मीर्षकष्ट्रचे ॥ कफार्शः कामखाकृ मि मोबना भित्तिम त्यसाः गुगाः॥ शः। इति ची ।। अष्टाढके। भवेर्द्री हे। गप्योद्सम्। न। गुमाखशाके॥ होगपुष्पीदलं स्वादु रूचं गुरुच पि त्तकृत्। भेदनंबामबाशोधभे इन रहरं कटु॥

होगमाना। स्ती। होगादुषायाम्॥ होषमुखम्। न । चतुः यतग्राममध्ये-मने। इरग्रामे ॥ इतिहारावली ॥ द्रीवाष्ट्रार्थः। पुंधभारदाजे। कीर्ति भाजि । अश्वयामः पितरि । कृपीप ता । पाग्डवानामस्विश्वचाग्रीत द्रेशियशासावाचार्यश्च ॥

होखिः। स्त्री। होग्याम् ॥ द्रवति। द्रुग ती। विचित्रत्रुयुदुग्लाचा चारिभ्यो-निदिति नि: ॥

होगिका। स्त्री। नीबीटचे॥ होगी। स्ती। देशविषेषे॥ ग्रेसानाम नारे द्राय्यः सिहुचार्यासेविताः॥ का ष्ठाम्बाहिन्याम्। काष्ठादिकृतिक्त न्नाग्रनै।काकृत्यम्बुसेचन्यास् ॥ ग वादन्यास् ॥ नै।काप्रभेदे ॥ ग्रेंबवि भेषे॥ नीखोटचे॥ नदीविश्रेषे॥ 🕸 ग्रेखयाः सन्धी ॥ इन्द्रचिर्भव्याम्-

होशह

॥ होबी खबखे ॥ दिस्त पंपरिकाणे ।
गोखाम् । १२८ सेर इति भाषा ।
इति वे प० ॥ काष्ट्र चिते सामपापे
॥ यथा । इति वेरपद्मका भीरचन्द्रनाम्बुजवारिया । सम्पूर्णी मनगा हेतहे।
यों दाष्ट्राह्रितान र: इति ॥ निष्रच्य
यान्ताह्रवते: कृद्धि गारिहिताडी ष्

हे। बीह्यः। पुं। केतकी पृष्णे॥ हे। बीमुखम्। न। हे। बमुखे॥ इतिभू रिष्रयोगः॥

होगी नवणम् । न । उपनगिट देश प्रसिद्धे स्वयाविश्वेषे । चिक्र टस्वयो। वार्डिभ के ॥

होमिणः। पुं। चाणको मुनै। अंगुले॥
होडः। पुं। जिघांसायाम्। अनिष्ठचि
नाने। अपिक्रियायाम् ॥ देवहे। हातु
रोहें। इः के। टिके। टिगुणाधिकः इति
कूमें पुराणम्॥ पर जिघांसया अस्त्र
ग्रहणादे। ॥ छुद्रावधे ॥ हिंसातु हे।
हजन्या परेतु हिंसामे वहे। इंसन्यन्ते ॥
होड चिन्तनम्। न। परानिष्ठविभावने।
व्यापादे ॥ होड स्थिनन्तनम्। स्युट्

द्राहाटः। पुं। गायाप्रभेदे ॥ स्मुनु-अके ॥ वैडानवित्रके ॥ इतिमे दिनी॥ द्रीपही

होडी। चि। होडके। पराणिष्टचि-ॐ

है।बायनः। पुं। अञ्चलानि॥ है।बस्सा पत्यम्। फक्। होगपर्वतितिहरे अनादिरिषद्रीबाद त्युन्ते भीरतप्र सिडे ऽननरापच्ये ऽश्वत्यानि हो सा यन इति प्रवागस्तू पचारादीयः॥ द्रीखिः। पुं। अञ्चलामि ॥ द्रीयस्थाप-त्त्यम्। अतर्ज् ॥ एकानिविशत्स-माप्ते है। या बीसा भविषाता। है। शिकः । पुं। कटा हे ॥ हे। ग्रं स्वर्धिः न् समा वेशयती त्यर्थात् ॥ त्रि । हो गानापचेने। द्रीगपरिमित श्रीचादि वापयाग्यचेचे ॥ द्रीवासवापः। तस्य वापद्तिङ्ज् ॥ चि । हो सुम् पचेति। सम्भवस्थवहरति पचति इतिठच्।। द्रोगोनकी ते ॥ निकादित्वाट्ठन् ॥ है।पदी। स्ती। कृष्णायाम्। निन्धयीव नायाम्। पान्दात्याम् । यात्रसेन्या म् । पाग्डवानां स्ति शाम् ॥ ऋस्याः पचलामिले हेत् इत्वेद्वावेव तीयवा । राजा दरे। फाल्यानाय कन्यायास स्व यं वरे। पप्रच्छ सातरं वीरा बस्तु प्राप्तंमयाधुना ॥ तमुवाच स्वयं मा-ता ग्रहाण आहिभः सह। मसोवैः रेगपूर्वच परच्यातु राज्या॥ हे। हु पद्याः स्वाभिनस्तेन हेतुना पष्पपा-

ख्डवा इति ॥ द्रुपद्खापच्यं स्ती। स्र स्। जीप्॥

है। परेयः। पुं। प्रतिविन्यादिपचसु है। पदीतनयेषु॥ हैं। पद्याः कपस्यम् पुमान्। स्त्री भ्योदक्॥

दन्दः। पुं। रागविश्वेषे ॥ उभयपदार्थ प्रधाने समासे । अव्ययीभावतत्प् क्षवस्त्री हिससाससेदानास्भयप-द्रार्थसान्याभा वेनापकृष्टचात् इन्द समासा भगवदिभृतिः॥ संदिधा। इ तरेतरयागसमाचारभेदात् ॥ पर स्पर्विक्द्वे सन्मानावमानादै।। भी ताचादै। ॥ यथा चृत्पिपासे शोक मोहि। रागदेषी तथैवच । कामकी धप्रभृतयादन्द्वग्रब्देनवर्षिताद्रति ॥ न।रहस्ये॥ कलहे। आहवे॥ मि युने। युग्ने॥ दीदी सद्याभियक्ती इति दन्द्रम् । दन्द्रं इस्त्रमधादाव चनख्त्रमणयत्रपात्रप्रयोगाभिय क्तिष्विति दिशब्दस्य दिवेचनं पूर्वप दसाम् भावे। ऽ चन्दोत्तरपदस्य न प्सकत्व च निपा खाते एव धेषु । चा र्थेदन्द्रतिनिर्देशात् पुंखाप ॥ दुर्गे ॥ यथा। राज्ञीवलं निह्नवलं दन्द्रमेव-वलंवलम्। अप्यस्यवलवान् राजा-स्थिरोदन्द्ववसाङ्गबेदिति॥

दन्दय

॥ यथा। अहं हरि: सर्विमदं जनार्द ॐ
नेानाम्यंततः कारणकार्यजातम् ।
ईहक्यनेायस्य न तस्य भूयोभवाङ्गवा
दम्दगदाभवन्तीतिविष्णुपुराग्रम् ॥
दन्दचरः । पुं । वक्रवाके ॥ दन्दं च
दन्दचरी । पुं । रित । चर् । पवाद्यच् ॥ ताक्की खेशिनः ॥

दन्दजः। पुं। दिदोषजरागे ॥ अस्पपू बेरूपम्। रूपे रन्यतराध्यान्तुसंस्ट-ष्टे देन्दजं विदुरिति। अन्यतराभ्यां अन्मानेषदाद्वाभ्यां जुम्भादादिष्यां नेषदाद्वादादिष्यांवा संस्टेरूपैः स्त्रमादिभि देन्दजं पृत्रेरूपंविदुर्जा-नीयुः॥

दन्दयुक्तिः। पुं। दुर्गविचारग्रन्थे ॥ स

यथा। राजो वलं निह वलं दन्द्व

सेव वलं वलम् । अप्यन्यवलवान्
राजास्थिरा दन्दवलाद् भवेत्॥ तथाच। एकः मतं ये।धयति प्राकार
स्थो धनुर्देरः। मतं दमसहस्वाणि
तस्माद् दुर्गे विभिष्यते ॥ अकृष्मिमं
कृतिमञ्च तम् पुन दिविधं भवेत्।
ग्रद्देवस्य चितं दन्दं गिरिनशादिसं
स्थितम् ॥ अकृष्मिमं मिदं ज्ञेयं दुर्से
स्थारग्यसंत्रयं यद् भवेदिष्ठ । कृत्र

द्वन्द्वय

न बैरिगाम्॥ तचाकृ विमदन्द्रयुत्ति येथा। अच्य बिक्ती विभिराद्रारी इः सकाननः । सज्जाशयसम्भार भा ग्रहचसमाश्रयः॥ सुखनिःसर्गो दन्द्वः पर्वताखो मही भुजाम्। न द्यो गभीर किस्ती की यत्दिं चु व्यव खिता: ॥ तनार्थे भूप्रदेशो या नदी दन्द्वः स उचते। यदन्यच् चिरका लीनं दुर्लङ्खविषिन।दिकम्॥त नाधारचिता भूमि ईन्द्रलेना पः तिष्ठते । वनदन्द्विमितिखातं यथा पूर्वे सहत्तरम्॥ ॥ कृचिमदन्द्रय् क्तिर्यथा । यस्मिन् राज्ये गिरिनी क्ति नदी वा गहने।दकाः। तस्यम धो महीपालः कृतिमं दन्द मारभे त् ॥ गजै र जङ् व्या विस्ती था गम्भी राःपूर्षवारयः। दन्द्वत्वेन समादिष्टाः परिवा वहुयाद्सः॥ विशाखशालं सुघनं वहुकाराटिकसङ्गटम्। दन्द चेन समादिष्टं विस्तीर्धे विषमं व-जम् ॥ अधाधा वधामानापि क-न्दरील्पजलस्वम्। दन्दलेन समु-हिष्टः स दुर्बङ्घो हि भूभुनाम् ॥ सरेतः परिखां कृत्वा निवन्धीपरि कन्दरम् । तज्जलभुतदेशलात् ज चद्दं तदुचते ॥ एषा सभावे नि वस भूपदेशस्य दन्धनात् । वर्षासु इन्ह्य

प्रवते वारि जलदन्दं ततो भवेत्॥ 🛱 एतया रिप संमित्रात् संमित्रं दन्द माचरेत् । श्राश्रिच्य कृतिमं दन्दं वलवदेरियो दिशि ॥ अन्यच कृषिमं दन्द्रं कृत्वा नरपति वेसेत्। रथपति र्यदावेरी खलदन्दं तदाचरेत्॥ ग जास्त्रनाथसे देशी जलदन्दं तदा चरेत्। गिरिदन्दं चपः सेवेत् यस्य स्वार् विविधा रिपुः ॥ सर्वे हि चिवि घे। युद्धः समासा दुपद्दिस्यते। प्र-तिराजस राज्यानी प्रकटे गुप्तरव च ॥ राज्यान्ते सैनिकान् रचेत् प्र-कटे निवसेत् स्वयम्। गुप्ते स्वीका षसभारं संरचे दिति निश्वयः॥ \* ॥ अथसामान्यतो गुगाः। तथा चिनीतिशास्त्रम्। सप्रवेशापसर्खं दन्द मुत्तम मुखते। अन्यव वन्दिः शालेव न तादृग् वह माश्रयेत्॥ धन्दन्दं महीदन्दं गिरिदन्दं तथे वच। सनुष्यदन्दसंसर्गे वनदन्दन्य तानि षट्॥ 🛪 ॥ अन्येत् । न दन्दं दन्द मिच्याहुर्ये। दुदन्दं प्रकीर्स तम्। याङ्ग्रान्यं हि यद् दन्दं स्ततका यसमं हि तत्॥ ॥ अथान्यवापि । यात्रत् प्रमासं नगरं हि राज्ञां तता भवे दुत्तममध्यमाभ्याम्। चित्रत्त 👷 दर्शाष्ट्रगुषोत्तरेयविदेशजानां धरि 🎇 दन्दाभ

सीपतीनाम्॥ गर्गसः। यदन्यद्दि विधं दन्दं प्रोच्यते धरणी मुजाम्। ताभ्या सेवातिरिचीत सन्तद्रकः वि-श्रेषतः॥ ऋन्येषु दैवाद् भिन्नेषुम-न्त्रदन्दाज् जयेन् तपः। मन्त्रदन्दे हि भिन्ने हि नचान्यत् कार्यकारक म्। भावस्। यदैव वेरिदुर्स्ड्यं विस्तीर्थे विषमच तत्। सप्रवेशा पसर्गं तद् दन्द्व मुत्तमं विदुरिति॥ दन्दातीतः। चि।दन्दैरच्भितचित्ते॥ दन्दानि चु तिप्रपासाभी ते। व्यवधादी नि स्रतीतो ऽ तिकानः। समाधिद ग्रायां तेषामस्पुरणात् ब्युत्यानह ग्रायां स्फुरणेपि परमानन्दादितीया कर्नभाकात्मप्रस्थयन वाषात् तैर्द न्दै रुपहन्यमानापास्मितिस्तर चाते॥

दन्दाभय: । पुं । श्राध्मभयादिजातग्र हप्रवेशे ॥ श्राध्मकृतदाहेन नद्या दिज्ञस्वायनेन श्रमवरत्वृष्टिपातेन् वा क्रुहेन राज्ञा पातितन्त्रेनवा येग्र हनाश स्तृष्टं यदापुनः सम्पाद्य-तिस्मन् यः प्रवेशः सदन्दाभय इत्यु च्यते । श्रम्वर्थसंज्ञेयम् । श्री तेग्या रूपदन्दात् पुनक्यापनेन यद्भयं तत् दन्दाभयं विद्यतेयस्मिति म स्वर्थीशः प्रस्थयः ॥ दाचिंग

दयम्। न। दितये। युग्मे॥ दाववयवा अर्थे यस्त्र। सङ्ख्याया स्वयवेतयप्। दि चिम्यांतवध्यायच्या॥ दयाद्यः। पुं। पाठिद्रुमे। चिचके। ची ता दतिभाषा॥ दयातिगः। दि। रजस्तमाविद्यीने। वि

रजसमित । सत्त्वगुषायुक्ते ॥ दयम तिगक्कित । मन्तृ । दम्बे ॰ डः ॥ दाःखः । पुं । प्रतोषारे ॥ मन्दीश्वरे ॥ दारितष्ठित । ष्ठा ॰ । सुपीतिकः ॥ दाःखितः । वि । दम्ने । दारपासे ॥ दारितष्ठितसा । ष्ठा ॰ । मन्यर्थाक संकेतिकः ॥

दा:स्थितदर्भनः। पुं। वार्पाले। दाःस्थितदर्भी। पुं। प्रतीषारे॥ दाचकारिशत्। स्ती। दिचक्वारिश्रति। वेगासीस इतिभाषा॥

दानिंग्रत्। स्ति । सङ्खाविभेषे। बत्ती स इतिभाषा॥ तत्सङ्खेये॥ दी चित्रंच। द्यधिकाः चित्रदा । द्यष्ट नः सङ्खायामित्त्यात्वम्॥

दाचिंगद्चरी । स्ती । ग्रन्ये ॥ इति वि कार्ण्डभेषः ॥ विद्याविभेषे ॥ दाचिंगस्च चणोपेतः । प्रुं । महापुरुषे ॥ तस्च चणानियथा । रागः सप्तसु हन्त षट्स्वपिश्रिभोरक्नेष्व जंतुक्ता वि-स्तार्स्व ष खर्वता विषु तथागम्भीर दाइश

ता चिष्। दैथाँपचसु किच्यपचसु सखे सम्प्रेच्यते स्ट्रच्यता दाचिंगदर खचगः कथमसागापेषुसम्भाष्यते द्तिश्रीहर्भित्तरसास्त्रस्यः ॥ सप्तसु नेचान्त्वाद्वरतस्तात्वधरी ष्ठजिल्लानखेषु । षट्सु वचःखन्धन खनासिकाकिटमुखेषु। विषुकिटल बाटवचस्यु। केचिताटिखानेशि रः पठिना विषु श्रीवाजङ्घामे इने षु। पुनिच्चिषु नाभिस्वरसच्चेषु। प च सुनासाभु जने च इनुजान् सु। पुनः पचमु तक्तेशरीमदनाङ्ग्रीवपवसु॥ दानिंगदराणि तत्तत्तत्तवणेम्योऽन्येभ्यो विश्रेष्ठानि खच्चानि यससः नापे ष् कथमिति भगवदवतारादिष्वधी-तादृशत्वाश्रवगादितिभावः । इति श्री मदुजेश्वरं प्रतिकश्चित्सवयसे। गापसारचर्यस्चनांवचनम् ॥

दादगः। ति। दादगानां पूर्यो॥ तस्य प्रयोदट्॥

दाद्य । चि । सङ्खाप्रभेदे ॥ सङ्खे ये ॥ देवद्यच । द्यधिकाद्येतिवा । द्यष्टनदृत्यात्वम् ॥

दादशकरः। पुं। षडानने। कार्त्तिके ये॥ रहस्पता ॥ दादशकरा स्रस्य॥ इदश्यप्रकाम्। न। वामनपुरायो क्रो

दाइया

दाद्यलोचनः। पुं। कार्त्तिये ॥ दा 🛱

दादणांशः। पुं। खयदादणांशे॥ मेषा दीनान्तुराशीनां स्वराशे दीदशांश काः। यथा। मेषे प्रथमदादणांशे-कांशोमेषस्थ। दितीयाष्टपस्थ। दृती योमियुनस्थ। तथा कर्कसिंहकन्या तुखावृश्चित्रधनुमंकरकुम्ममीनानां क्रमादेकेकांशाचेयाः॥ ष्टषादिष्वप्ये वं स्वराशिमारभ्यदादशांशाचेयाः॥ दादशांशाधिपः। पुं। राशीना मधिपा येच दादशांशाधिपास्तुते॥ ये मेषा दीना मधिपा स्तर्व दादशांशाधिपा

दाद्यां गुः। पुं। रहस्यता ॥ दाद्याचः। पुं। स्कन्दे ॥ बुदुमुना ॥ द ति हेमचन्द्रः ॥

दादशाखः। पुं। वृद्धे॥ इतिचिकाण्ड श्रेषः॥

दादशाङ्गः । पुं । धृपविश्वेषे ॥ यद्या । गु गगुलुश्चन्दनं पचं लुष्टचागुरुकुङ्कु मम् । जातीकाषच्चकपूरं जटामां सीच वालकम् ॥ त्वगुश्चीरच्च धूपे। ६ सीदादशाङ्गः प्रकीत्तंतदति ॥ दादशाङ्गुलः । पुं । वितस्ती ॥ दादश-अङ्गुलयः प्रमाणमस्य । तद्वितार्थे दि ॐ गः । दिगोर्निस्थमिति माचचे। लु दापर:

क्। तत्प्रषसाङ्गुलेरि स्यच्॥ दाद्शाता। पुं। दिवाकरे॥ दाद्श्रजा त्माना मूर्त्तया यस्य ॥ अर्थहच्चे ॥ दाद्यायुः। पुं। नुक्रुरे॥ द्वाद्याचिः। पुं। वृहस्पता ॥ द्वादशी। स्त्री। तिथिविशेषे ॥ सा च न्द्रस्य दाद्शकालािकयारूपा । साच विष्णोस्तिथः । मार्गशी धंशुक्तदाद भी मत्खदादभी। पेषि कूर्मदा दशी। साघी वराइदाः। फालाुनी न्हसिंहदा०। चैची वामन दा०। वै भावी जासद्ग्यदाः। ज्येष्ठी रास द्या । आषाढी कृष्णदा । श्रावणी घु दु इदा द्रशी। भादी किल्ला दा । आं श्विनी पद्मनाभदाः। कार्त्तिकीनारा यगदादभी ॥ एतासांनाम धरणी ब्रतम् ॥ इति वाराच पुरासम् ॥ दा-जनान्रागी भूपालमान्य स्वतिथि ष्रियः स्यात्। चेर्दाद्भी यस्य जनस्य स्ती प्रवासचीना व्यवहारदचः॥ दापरः। पुं। संभये। सन्दे हे॥ चेता-युगाननरयुगे ॥ भाद्रकृष्णचयाद श्यांगुक्वारे ऽ खोत्पत्तिः ॥ अखपरि मागं यथा । अष्टी भतसहस्वाणि वर्षाणां दापरं युगिकति ॥ तद्वभी म स्यप्राणादै। इष्ट्याः ॥ ततापिदा दारम्

परे प्राप्ते सृच्युक्तसुकृती जिक्कते। धर्माईलोपे मन्जे आधियाधिसमा कुले ॥ संहितासुपदेशेन लयेवा द्वारिता नराइति श्रीमहानिवास तन्त्रे प्रथमे ह्यासः ॥ तत्रतार्कत्रह्म नाम। इरे मुरारे मधुकैट्भारे गा पालगाविन्द मुकुन्द सारे। यत्तेश नारायण कृष्ण विष्णो निराश्रयं मां जगदीशर्चेति ॥ दीपरी प्रकारी यस्याच वा। सर्व नाम सङ्ख्येयारि तिदिशब्द स्य पूर्वनिपात:। पृ० द्या-स्त्रम् ॥ दाभ्यां परे।वा ॥ दापराये॥ दापरायः। पुं। सूतक्री डासाधनी सता चस्य यचभागे दावङ्की भवतस्तस्म न्भागे ॥ दापरनामका ऽय:॥ दामुष्यायगाः। पुं। श्रीदालका। गी तमे ॥

 दार्पा

इते ऽ धावस्यति तस्याद् वाद्यानी न्द्रियाचि दाराचि भवन्ति। दार्य ति। दु। अच्। दार्घतेवा ॥ द्वारकः। पुं। दारकापुर्धाम्॥ इतिश्र-ब्दरतावची ॥ रवे:पार्खगानारे ॥ द्वार्काएक:। पुं।कपाटे॥ दारका। स्ती। दारव स्थाम्। अधि नगर्धाम्॥ सर्वतीर्थपराश्रेष्ठा दार का वहुपुरायदा। यस्याः प्रवेशमाचे या नरायां जन्मखण्डनम् ॥ दानच दार्कायाच श्राहच्देवपूजनम् । चतु ग्रंणचतीर्थानां गङ्गादीनाच्यभू सिपेति ब्र॰ वै॰ पु॰॥ दारकेश:। पुं। श्रीकृष्णे॥ दारकाया द्रेश:॥ दारताली। स्ती। दारयन्त्रे॥ दारदातुः। पुं। वरदाते।। भूमीसइष्ट चे ॥ इति भावप्रकाशः ॥ दारदुर्गाकिया। स्त्री। की लखननजली घवनादिभिद्रीमस्वकर्यो ॥ दारपः। वि। प्रती हारे। दाखे॥ दारंपा ति। पा । जात इति कः ॥ द्वारपानः। पुं। द्वाररचके। प्रतीकारे ॥ दारं पाखयति । पाखरचरो । कर्म

दारपाचनः। पुं। देावारिके। दारपे

दारिपाडी। सी। देहस्याम्॥ दार्यन्त्रम्। न। दार्ताल्याम्। तास के। ताला इति भाषा ॥ दार्ख दा-रेवा यन्त्रम्॥ दारवती। स्त्री। अधिपुर्धाम्। दारका याम् ॥ सान्तः करणायां वुद्धौ ॥ नके वर्ख बाज्ञानीन्द्रियाएयपेच्य प्रधानं वुद्धिः अपितु ये अपि अइङ्कार्मन सी दारे ते अध्यपेच्य वृद्धिः प्रधा नम् ॥ दारविख्युका पुं। वके॥ द्वारस्थः। पुं। वेणिश्याः देशवारिके॥ दारेतिष्ठति। छा॰। कः॥ दारावती। स्ती। वनमा खिन्याम्। दारि कायाम् ॥ अयोध्या संख्रा माया काशी काची अवन्तिका। पुरीदा-रावतीचैव सप्तैतामाचदाविकाः॥ एतास्तुषृथिवीसधी न ग्रायुक्ते क-दाचन। पुरीदारावती विष्णाः पा-चनचोपरिस्थिता ॥ मुलिदा एताः सर्वाश्व एकत्र गणिताः सुरैः। यानि यानिच चेनाणि काश्रीप्राप्तिकरा-णि षडिति भूतशुद्धितन्त्रम्॥ दारि। न। प्रधाने। प्रकृती।। सान्तः कर्या वृद्धिः सर्वे विषय सवगाइते यसात्। तसात् चिविधं कर्यं दा रि दाराणि भेषा गीति साङ्खाः॥

xxxx

दिग्:

<sup>ॐ</sup>दारिका।स्ती।दारावस्थाम्॥ द० प्रव्।। दारी । वि। दारपाले ॥ दारमस्यस्य । इनि:॥

दाविंगति:। स्त्री। द्यधिकविंगती॥ दासप्तति:। स्त्री । दिसप्तती ॥ द्याध कासप्तति:॥

दाखः। ति । प्रतीहारे ॥ दारितिष्ठ-ति। ष्ठाः। सुपीतिकः। खपरेश्वरि वा विसर्गतीपोवक्तव्यः॥

दास्थितः। चि। दार्पाले ॥ दारितिष्ठ ति। ष्ठा०। गत्त्यर्थाकर्मकेति तः। पाचिका विसर्गलीपः॥

दास्थितदर्भकः। चि। दै।वारिके॥ दै। वि। दे। इति भाषाप्रसिद्धायां स ङ्खायाम्॥ सङ्खेये ॥ यथा । देशिवजी॥

दिकः। मुं। काके ॥ काके ॥ दे का दिग्यः। चि। दास्यां पूर्ये। अङ्गदया वर्षविश्वेषा यस्त्रनाची स्वर्थः ॥ दि तीयने ॥ दितीयेनरूपेय ग्रह्यां ग्र-न्यस्य। तावतिष्यं ग्रह्यामिति स्वेति कन् पूर्याप्रच्ययस्यचवा लुक्। ग्रन्य एवप्रयोगः॥ न। इये॥

दिककारः। पुं। वायसे। काके॥ दे। क का रीनामियस्य॥

दिककुत्। पुं। उष्टे ॥ इति हिमचन्द्रः॥ दिगु:। पुं । सङ्ख्यापूर्वे तत्पुरुषावा नारसमासविश्वेषे ॥ सचिविधः । त दिज:

द्धितार्थ: समाचार: उत्तरपदपरश्चे 🕸 तिभेदात् । तहितार्थीपिदिविधः। । तिंद्वतप्रस्ययमात्रस्यज्ञादे ईसा-देवा अर्थे विषये इच्छेकः। अपच्या र्थेष्य ग्रादिकं त्यता अजादेस्त हित-सार्थे वाचे इस्यपरः । तिहुतार्थेवि षया यथा। दयामी चौरपत्थं देमा त्रः। पञ्चानां नापितानामपत्त्वम् पाचनापिति: ॥ तिहुतार्थवाच्योयथा । पचिभिगीभिःक्रीतः पच्याः ॥ स-माहारा यथा। चयागां सखीनांस माहारः विसलम्। समाहारे अद नानां खीलं पाचारेस्तुक्षीवलम्॥ उत्तरपद्परा यथा। पञ्चगाने।धर्म यस्यस पञ्चगवंधन दृत्त्यादिः॥ दति मुख्य ने घटी कायां दुर्गादासः॥ म्यांघाते॥ दौगुणी बाहत्तायस्तः॥ दिगुणाकृतम्। ति। दि:कृष्टचे ने। वा रदयकृष्टचे चे ॥ दिगुगां कृतम्। सङ् खायाच्च गुगान्ताया द्रतिडाच् ॥ दिग्णितः। वि। दिरावृत्तकृते ॥

दिज:। पुं। ब्राह्मणे ॥ चित्रये ॥ वैश्ये ॥ जाच्या कुलेन वृत्तेन स्वाधायेन श्रुतेनच। एभियुंतोहि य सिष्ठे वि न्यं स दिजउच ते॥ नजाति ने कु लं राजन् नस्वाधायः शुतंनच। कार्

বিজবি

॥ इतिविक्ति पुरागे विशिष्ठ वाकाम्॥ दन्ते ॥ अगडजे ॥ दिर्जायते । जनी १। श्रम्येव्वपीतिष्ठः ॥ तुम्बुरव्ये ॥ दिजकुत्सितः। पुं। ग्रेनुरचे। श्लेषा तके ॥ दिजीः कुक्तितः॥ दिजदासः। पुं। श्रूहे ॥ चि। दिजानां दासे॥

इव ॥ ऋषै। ॥ इति श्रीधरस्वामी ॥ नी अस्य ॥ ब्राह्मगादिचये ॥ खरो ॥ दिजयति:। पुं। चन्द्रे ॥ दिजानांपति:॥ दिजाङ्गी। स्त्री । कटुकायाम् ॥ दिजप्रपा। स्त्री। पचिगां जनपाना र्थे विहितक्रपाद्यन्तिकखाते। तस्ते। श्रालवाले ॥ दिजानां प्रपा ॥ दिजप्रिया । स्त्री ।सामसतायाम्॥दि। दिजस्यप्रियवस्तुनि ॥

दिज्ञवस्यः । पुं । चैवर्शिकाधमे ॥ दि जा वस्थवायस्य सः॥

दिज्युत:। पुं। जातिमात्रीपजीविनि-ब्राह्मणे। ब्राह्मणवृवे॥

दिजराजः। पुं। चन्द्रे॥ अनन्ते॥ गर् डे ॥ दिजानांराजा। राजाइ: सखि भ्यष्टच् ॥ कपूरे ॥

🕾 दिजिखिक्की । पुं। चित्रिये ॥ वि । विमः | दिजालयः । पुं। केटिरे ॥ दिजानां-चिक्रधारेखि॥

हि जा ख

रणानि दिजलख दत्त मेवतु कारणम् | दिजवरः। पुं। दिजीत्तमे ॥ दिजेषु दि जानां वा मध्ये वरः ॥ चतुष्त्रचस्रप ष्वमे (॥॥) पर्याये ॥ दिजवर्थः। पुं। विप्रस्रेष्ठे ॥ दिजन्नगः। पुं। दन्तार्वुदे॥ दिजग्रतः। पुं। राजमाषे। वरवटी द तिगाडभाषा प्रसिद्धे ॥ वि । दिनैः यसे ॥

दिन देव:। पुं। ब्राह्मणे ॥ दिनेषु देव दिनसेवक:। पुं। श्रूहे ॥ वि। दिनानां सेवाकर्राहा ॥

दिजन्मा। पुं। विष्रे ॥ दशने ॥ देजना दिजा। स्वी । भाग्योम् ॥ इरेगी। रे गुकानामगन्धद्रये ॥ टाप् ॥

दिजातिः। पुं। विष्रे ॥ वेदाध्ययनादि तुल्यधर्मन्वाद् ब्राह्मणादिषिके॥ ब्रा ह्माताः चित्रये विश्य स्त्रये विश्वावसाहि-जातयः। चतुर्थएकजातिस्तु शूद्री ना स्तितु पच्चम इतिमनु: ॥ शूहादि जातिभिजीता न भूमेभीगमईती तिस्तृतिः ॥ दे जाती जन्मनी यस्य सः ॥ मातु (ग्रेधिजननं दितीयं मा जिवन्धने रस्युक्तेः ॥ पिसमपीय गडजेषु ॥

दिजायनी। स्ती। यज्ञोपवीते॥ इति भव्दरतात्रची॥

गृहे ॥

**₩**₩₩**₩** ₩ ₩

दिधातु:

🋱 दिजाविदः । स्त्री । दन्तपङ्क्ती ॥ दिजिह्नः। पुं। सर्पे॥ वि। खले॥ दे

दितीया

जिच्चेयस्यसः॥ चै।रे॥ दिनोत्तम:। पुं। ब्राह्मणे॥

दिट् सेवी । दि । प्रचुसेविनि॥

दितयम्। न । युग्मे । दये ॥ दाववय वै। अस्। सङ्खाया अवयवेतयप्॥ दितयी। ची । युग्मायाम् ॥ टिड्हे-ङीप्

दितीयः। चि। दयाः पूर्ये। दिपूरके ॥ दयाः पूरणः। देस्तीयः ॥ दिती येभागे ॥ पूरणाङ्गागेतीयादन् ॥ पुं । पुचे ॥

दितीयकः। पुं। ज्वर्विश्रेषे ॥ दितीये अइनि भवः । कालप्रयाजना होग इतिकन् ॥ दिके ॥ दितीयेनरूपेग ग्रहणम्। तावतियं ग्रहणमितिनुग्वे तिकान्॥

दितीया । स्त्री । तिश्विप्रभेदे । चन्द्र मसोदितीयक चाक्रिया रूपायाम् ॥ सा अश्विनी कुमार्यार्जनातिथि:॥ अवजातस्य फलम् । निखिलगुगागः भीरो दानशीलो दयालुः स्वक्काक्क दिधा। अ। दिप्रकारे॥ जभुजवंबगवीक्हादितारातिवर्गीभ ॥ अनधायदितीया यथा। प्रे के।चै

चा दितीयास्ताः प्रेतदच्चेगतेत्वा । 🕉 याच केाजागरेजाते चैचादल्या:परे पिया ॥ चातुर्भाख्येसमाप्तेच दिती-या या भवेत्तिथिः । प्रास्वेतास्वन थायःपुरागौःपरिकीर्त्तितः ॥ पचा-योभी घमासस्य दितीयांपरिवर्जये दि ति॥ सहधर्मिग्याम्। पत्न्याम्॥ अ म् श्रेष्ट् शस् इति विके ॥ टाप् ॥ दितीयाकृतम्। वि। दिगुणाकृते। वा रदयकृष्टे चेचे॥ दितीयं कृतम्।कृ ने दितीयेतिडाच् ॥

दितीयामा । स्त्री । दाक्हरिद्रायाम् ॥ दिद्न्। चि । दन्तदययुक्तेरुषादेगा दोदनावस्य। वयसिदनस्यद्व॥ दिदानी । स्त्री । रज्जुदययुक्तायांगवि॥ दिदे इ:। पुं। श्रीगरोशे। विनायके॥ दाभ्यांदेह्राऽस्य ॥

दिदेश। पुं। विशाखानचने॥ दिदाद्शम्। न। यागविश्रषे ॥ कन्या या दादग्रेभर्ता भत्तुः कन्या दिती यगा। दिदादशं विजानीया दिनेतं चिद्रशेरपि॥

मुद्चन्द्रः स्वच्छिचित्तोतिशूरः। नि दिधार्गातः। पुं । कुमीरे ॥ वि । दिप्र कारगतिविशिष्टे॥

वितिवपुलकी क्तियाप्रस्तः। दिधातुः। पुं। गजानने। हेरम्बे॥ न । धातदये ॥

दिपदी

<sup>ॐ</sup> दिधातमकम् । न । जातीके । जाय

फल इतिभाषा॥

दिघालेखः। पुं। हिन्ताखरचे ॥ वि।

दिप्रकारलेखनीये॥

दिनत्नतः। पुं। दुश्चमीण ॥

दिप:। पुं। इभे। इस्तिनि ॥ दाभ्यां मु

खगुण्डाभ्यां पिवति । पा० । सुपी-

तियागविभागाताः ॥ नागकेशरे ॥

दिपग्राइ:। पुं। इस्तिवन्धके॥

दिपयम् । न । चारुपथे । पथदये ॥ द

याः पयोः समाहारः । तद्वितार्थेति

समासः । ऋक्पूरितिसमासान्तो

ऽच्।।

राचसे ॥ यथा । दिपदेपिचतर्भेदा बरेवपचिराचसाः ॥ दिपदाखे॥

दिपदर शि:। पुं। दिपदाखे॥

दिपदा। स्ती। ऋग्विशेषे ॥ देशपादा

वसाः। सङ्खासु पूर्वस्रोति पादसा

न्ते। प:। टावृची तिटापि पाइ:पत्॥

दिपदाखः । पुं । दिपद्राभा ॥ मिथ्न तुबाघटकन्या दिपदाखा श्वापपूर्व

भागश्च॥

दिपदी। स्त्री। सापावृत्तान्तरे ॥ आ दै। षद्वलसङ्गतमेतत् तदनु पच्चच

विंगस्यष्टकसंद्सम्॥ यथा। चर्णा

**दिम्**खा

मिपमियिविनिधे इविचासिनि संघु 🛱 करमद्विमाचने । विषमायुधविष माय्ध्यासनविकले सुम्खिले।चने

॥ दीपादावसाः। सङ्खासुपूर्वस्रे

तिपादशब्दस्यान्तले।पः। पादान्य तरसामितिङीपिभत्वात् पादःपत्॥

दिपमदः। पुं। इस्तिमदे॥

दिपराद्वावसानम् । न । परान्तकाले ॥

दितीयस्पराईस्य अवसानम्॥

दिपसीं। स्ती। वनके स्थान्॥ शासप

गीपित्रपर्योः॥ चि । पर्णदययुक्ते॥

दिपात्। चि । पाददययुक्ते ॥ दौषा देव

यस्य ॥

हिपदः । पुं । सनुजे ॥ देवे ॥ पंचिति॥ हिपाद्यम् । न । हिमुग इपडे ॥ है। या देश परिमार्गमस्य। वयपादमाषश्रतास् त्। इइ पादः पदितिन। यस्रीतिलो

पराखानिवन्तात्। पदातद्धे रस्यपि

न । प्राय्यक्कार्थस्ये वतनग्रह्यात् ॥ दिपायी । पुं। इस्तिन । गजे ॥

दिप्टः । पुं । सुगन्धिश्वेतपुष्पे । दूडा

इति पर्वतीय भाषा प्रसिद्धे ॥

दिष्ट :। पुं। राजप्रभेटे। ब्र**ह्मस**म्भवे॥

दिमाद्यकः। पुं। गयोशे॥

द्विम्खः। पुं। राजसर्पे ॥ वि। म्खद्य

युक्ते ॥ दें।मुखीयस्य ॥

तुष्त्रखम् । गुर्वन्तं दिपदी भवती इ- दिमुखा । स्त्री । कर्कर्थाम् । गडुमा मा

बुजारी वधनी दत्त्वादि भाषा ॥ हैं

दिराषा

जलाकायाम्॥ दे।मुखायस्याः॥ दिमुखाहि:। पुं। सर्पभुजि। राजसर्पे ॥ दिम्खया साविध्य ॥ दिमुखारगः। पुं। राजसर्वे॥ दिमूर्डुः। ति । मस्तकदययुक्ते श्रमुर्वि श्रेषे॥ दे। मृहाना यसा। दिनिभ्यांष मूर्डु:इतिष:॥

दिमूड़ी। पुं। श्रसुरविश्रेषे॥ दिरः। पुं। अभरे ॥ दौरीनानियस्य॥ दिक्तः। वि। विधादादिना दिवारं मु दिरदः। पुं। गजे। इस्तिनि॥ दौरदा वस्य ॥ स्वियांटापिदिर्दा ॥ दिरदानाकः। पं। सिंहे॥

दिर्भनम्। न। वार्द्यभाजमे ॥ स् वासिनां निच्यम् । अइनिच तम स्विन्यां सार्द्वेषद्यामानः द्रतिति ष्यादितत्त्वम् ॥

दिरसनः । पुं। सर्पे ॥ दे रसने यस्य सः॥ दिरेफः । पुं। असरे ॥ वि । वर्षेरे ॥ दी दिरागमनम्। न। वध्यवेशाननारं प प्नर्भन्तृग्रहप्रवेशे॥ तदुक्तम्। ह-त्ते पाणिग्रहे गेहात् पितुः पतिग्र इं प्रति। पुनरागमनं वध्वा सिहि रागमनं विदुरिति॥

दिरापः। पुं। इस्तिनि ॥ इतिश्रव्द-

🎇 दिराषाढः । 'पुं। मिथुनस्थरस्थारस्था । दिवर्षाया हुगवि ॥ 💥

दिव पि

कप्रतिपदादिदशीनामासदये ॥ सञ्ज चाषासम्बन्धासे भवति । यथा। सि युनस्यो यदाभानु रमावास्त्राद्वयं स्प यत्। दिराषाढः स विजेया विष्कुः स्विपिति कर्नेटे ॥ अपिच । आधर्वा दिष्पट्केषु सासि दंशेदयं यदा। दि राषाढः सविज्ञेयः भेतेत् श्राविषे ऽ ख त इतिमचमासत्त्वम् ॥

चारिते ॥ विषादे विद्याये इर्धेखे देदैन्ये ऽवधार्षे । प्रसादने सम्भक्ते ऽपि दिखिक्तं न दुष्यतीति॥ दिवित्तिः। स्त्री। दिवारवजने॥

निभि दिर्शनं प्रोक्तं विप्राणां मच्छे दिख्ढा। सी। प्नर्भाम् । दिवारविवा हितायाम् ॥

> दिरूपः। पुं। के। षविश्वेषे ॥ दे रूपेयस्मि न्सः॥ वि। रूपदयविश्विष्टे ॥ रे फीनानियस्य॥

रावृच्या पित्रग्रहप्राप्ताया वध्वाः दिवचनम्। न। येनपदेन दावधीम्-चेते तिस्मन् । दयोर्धयोवंचगम् । वचेः कर्योच्युट् । कर्मणिषष्ञा समासः॥

दिवर्षा। स्त्री। दिशयन्याम् ॥ देवर्ष वयः प्रमारा मञ्चाः । त्राचीयष्ठक् । बहाई तिज्व्॥

देवचे वया यस्याः सा दिवदी। दि वर्षेव। स्वार्धकः। प्रस्वयस्यादिती त्त्वम् ॥

दिवार्षिकः। चि। दिवर्षभवे॥ दिवाहिका। खी। देखायाम्॥ दिविदः। पुं। वानरविशेषे॥ या वज रामेख इतः॥ समुहस्योत्तरेतीरे दि विदानास बानरः। ऐकाह्निक्वरं इनि तस्र नामानुकी र्सनात् म दिवेशरा। स्ती। बघुरचे। खम्मग्राम्॥ दिश्वफः । पुं। दिखुरेषश्री॥यथा। गी रजीमहिषः क्राच्याः ज्ञाकरे।गवये।क इ:। दिश्रकाः पश्रवश्चेमे अविक्षृ-श्वसम्बः ॥ इति श्रीभागवतम् ॥ दिश्व ! च । दयोदयाः ॥ दी दीद्दा तीतिदिशः। संख्येकवचनाचवीसा वामितिशस् ॥ बिट्। प्। भनी ॥ चि। देष्टरि॥ देष्टि । दिष अपीता। किप्॥ दिघन्। चि। अभी ॥ देष्टि। दिष्।

दियो ऽसिचे इति यत ॥

दिषनापः। वि। श्रन्तापने ॥ दिषनां तावयति । तपः । यद्यन्तः । दिषत् पर्यासापेरितिखच। खचित्रस्यः। स्स्॥

हिछः। दि। देवविष्य ॥

र्द्ध दिष्ठः । चि । उभयस्ये ॥ संयोगस्दिष्ठ

दन्दयु

तयेति जगदीयः ॥ दयोक्तिष्ठति । 🕉 ष्ठाः। कः॥

दिश । चि । क्रिया दयगणने ॥ यथा। दि: शर्नाभसन्धने दि:स्थापयति नात्रि तान्। दिर्द्रातिनचार्थिभ्यो रामे। दिनाभिभाषत इति ॥ दिवार्भित्य र्षे दिविचतुर्थः सुच् ॥

दिसप्तति:। स्त्री। द्यधिकसप्तत्त्वाम्॥ दिसङ्खाचः। पुं। अनन्ते। नागराजे॥ दिसी च्यम्। चि। दिगु खाकृते। दिदा र कृष्टेचेचे ॥ दिवारं सीतया समि तम्। नैावयाधर्मे स्वादिनायत् ॥ दिस्विचानम्। न। सिद्धतगड्ले । उश् नाचाउँर इतिभाषा ॥ दिः स्विवस नं पृथ्वां गुइंदेशविशेषके। नाष्य न्त्रासां विप्रायां भच्चयेचनि वेदने ॥ अभक्यं तबतीनाच विधवाबद्धाचा रियाम्। ताम्ब् चयवा ब्रह्मन् त थै ते वस्तुनी ध्रवसिति ब्र॰वे॰ ब्रह्म खएडम् ॥

दिहा। पुं। गजे। इस्तिनि ॥ नानाः॥ द्रतिश्रद्धर्तावसी ॥

दिइल्यम्। वि। दिसी त्ये। दिगुणाकु ते ॥ दिवारं इलेन कृष्टम् । सतज नह्नादितियत्॥

दिचायनी । स्त्री । दिवर्षायाङ्गवि ॥ 🙊 दौरायना यसाः। दामरायनाना 🎇 चेति कीप्॥

दिइद्या। खीं। दे। इदिन्याम् ॥ स्व-इद्येन गर्भे इद्येनच दिइद्याग-भिषी भवति ॥

दीन्द्रियग्राद्यः । पुं । इन्द्रियदयग्रहणी येगुणे ॥सत्त्रसङ्ख्यादिसप्तद्रवन्त्रसे इरूपः । यथा । सङ्ख्यादि रपर न्वान्तो द्रवन्तं सेह एवच । एतेतु दीन्द्रियग्राद्या अथस्पर्धान्तप्रबद्धनाः ॥ इति भाषापरिच्छेदः ॥ दीन्द्रिय ग्राद्याः ॥ चाजुषप्रत्यचन्त्राचप्रस्थ चया विषया द्रन्थर्थः ॥

दीयः। पुं। न। जनस्थस्यस्य । सन्त रीपे ॥ पुरावादिष्रसिद्धेषु सप्तसु ॥ तेचयथा । जन्नू शासक् शकी ज्या कमगोमेदपुष्कराः । लचादिदिगु-वा दीपाः चारा चिक्षिभरावृताः ॥ दिगेता आपोऽच । स्वक् पूरिच्यः समासानः। द्यान्वपसर्वेभ्योपईत् द च्यपईत् ॥ भूमेरहुँ चार्रसिन्धोक दक्सं जम्नूदीपं प्रास्तुराचार्यवर्थाः। स्रोहुँ ऽन्यस्मिन् दीपस्ट्कस्य यास्ये चारचीराद्य-जुधीनां निवेशः ॥ शा कं ततः शास्मस्त सप्तेशां की ज्या च्यारमेकमेकां समुद्रये। द्विपस्दाः इ रिन्त ॥ दित सिद्वान्तिश्वरोमित्यः॥ देषः

दीपकर्पूरजः । पुं। चीनकर्पूरे ॥ दीपखर्ज्ज्य । न। महापारेवते॥ दीपनम्। न। दीपवान्। पुं।नदे ॥ अञ्चा ॥ दीपस स्त्रस्य । मतुप् ॥ दीपवती । स्ती । भूमा ॥ नदाम् ॥ दी पमख्यसम्। मत्प्। डीप्॥ दीपश्रवः । पुं। श्रतावयीम्॥ दीपान्तरवचा। खी। चापचीनी इति भाषा प्रसिद्धे द्रव्ये ॥ दीपिका। स्ती। शतावदीम् ॥ दीयी । पुं। व्याघे । वघेरा शतिआ षा ॥ चित्रके । श्रीता द्रति भाषा दै।वर्षावीयते । ईष्ट् गता । वा० पः । दीपं चमास्य ऽ स्य । अतर्तिठ नावितीनः॥

दीपिनखः। पुं। चाछनखे॥ दीपियपुः। पुं। यतमृत्वाम्॥ दीयः। पुं। विश्वाखानचने॥ दें। रन्हा सी रंग्रायस्यसः॥

देधा। अ। दिप्रकारे ॥ सङ्ख्यायावि धार्वे था। एधाचे तितस्य एधाजादेशः ॥ वेधा देधा असंचने कान्तासु क नकेषुच। तासु तेष्वऽप्यऽनासक्तः साचाद्वभा नराकृतिः॥

देष:। पुं। प्रजुतायाम्। देषके। वैरे 💥

XXXX

दे गृशि

किसपिदुःखं मैसाभू दितिविपर्यय विशेषे तासिस्ते ॥ सचाष्टादशविध स्तामिस्तेंदृष्ट्यः ॥ दुःख मनुष्रतेक श्विही दिनिविश्वेष स्तमान्गतर्जः परिशाम:। ईट्यं सर्वे सर्वेदामेमा भूदिति । तच्च ग्रनुयाचादिषु सत् सुन निवारयितुं शक्यम्। नच सर्वे ते दुःखहेतवाइनुं प्रकाने असः सदेषः सदाहृद्यं दहित । यदातु स्वस्येव परेषां सर्वेषामपि दुःखं मा भू दितिकक्षां दु:खिषु भावयेत् हति। यससा पुरायपुरुषेषु सुदि स्वयमेवाप्रमची ऽ शुक्काकृष्णे पु ख्ये प्रवन्त ते । तथा पापपुक्षेषुपे-चां भावयन् स्वयमपि तदासनाभा वात् पापान्त्रवर्त्तते । ततश्रपुगया कर्णपापकरणनिमित्र पश्चाता पखाभावे चित्तं प्रसीद्ति। एवं सु खिषु मैचीं भावयती न केवलं रा-नानिवर्त्तते किन्त्वस्ययपदियापि निवर्त्तने । तथा दुःखिषु कर्गां है । अ । वितर्के ॥ भाववतः प्रचुवधादिकरोदेषो यदा-निवर्त्त ते तदादु: खि प्रतियागिकच सुखित्वप्रयुक्त द्रपीपिनिवर्त्तते ॥ ए वंदे। षान्तर्निष्टित्यपूहनीया

दुःखेतत्साधनेच इदंमेर्गाभू इति-स्पृहाविरोधिनी चित्तहत्तिः क्रोध ईर्ष्येतिचाचते देषग्रम्। दिषः । घञ् ॥ \* ॥ दषश्चात्मना विश्रोषगुण इति सिं॰ मु॰॥ देववं श्वनित्वनिषेधो यथा । इन्द्रियस्ये न्द्रिय सार्थे रागदेषे। स्वस्थिते। त चार्न वयमागच्छेत् ते हास्यपरिप न्यिनै। इति भगवद्गीता ॥ श्रस्त्रका र्षं दिष्टसाधनता ज्ञानम् । इति आधा च०॥

तदावैर्यादिदेषनिष्टनी चित्तस्प्रसी देषणः। चि। श्रचा॥ देषशीखः। क् धमण्डार्थेभ्यश्चेतियुष् ॥ न । दे घे ॥ तां भावयेत् तदा तदासनाभावात् देषपचः । मुं । को धेष्पाद्याहोषाम र्षाभिमानेषु ॥ दे प्रस्य पद्य: ॥ देषी । चि । वैरिश्य । सचै। ॥ देष्टि तक्तीबः। दिष् । सम्प्रचेतिधि नुस्।।

देष्टा। ति। विदेध कर्णीर्॥ देख:। चि । दघविषये । देघकारीय स्वकृतापकारमयेच्या पकारकर्त्तरि ॥ अचिगते ॥ देष्टुमई: ॥ वत् ॥

देंगुखिकः। चि। वार्डुचै। वृद्धान्तीवे ॥ दिगुषार्थं द्रव्यं दिगुणम् । तत्मयच्छ ति दिगुणं ग्रहीतु ने क गुगंदादति। प्रयच्छ्तिमद्यीमतिठक्।।

क्षेत्रम्। म। युगले। दये। देधीभावे॥ क्षेत्रम्। म। युगले। दये। देधीभावे॥ क्षेत्रम्। तस्यभावः। युवा दित्त्वाद्या स्वार्थेवा॥ हेताहैतयाः प्र मालभूतवेदमितपाचात् कसस च्यचं कसामच्यविमच्याऽकांचा यामाह्याचार्याः ॥ अदेतमेवसच्यं तिसिन् देतं न सत्त्यमधस्तम्। र जतिव गुक्तिकायां सगत्वाया-मिवाद तस्फुरणम् ॥ आरोपितंय दिखाददेतंबस्ववस्त्वि देते । युक्तं नैव तदा खात् सच्चे धासे। भवच्य सत्त्वानाम्॥ यदारापणमुभया स्त द्यतिरिक्तस्य कस्यचिद्भावः। आरे। पतां न शून्ये तस्याद्देतसत्त्वता श्रा ह्या॥ प्रत्यचाद्यनवमतं श्रुत्या प्र-तिपाइनीयमदैतम्। दैतंन प्रतिपा द्यं तस्य स्वयमेवले।कसिदुत्त्वादिति ॥ प्रपच्चायदि विद्येतनिवर्त्तेतनसंग्र यः। मायामाचमिदंदैतमदैतंपरमा र्घेत इति ॥

दैतवनम्। न । श्रोकमाइ।दिर्हिते तपावने ॥ देदते गतेयस्मात् तही तम्। दीतमेव दैतम्। तचतदनच्या दैतवादी। चि। जीवेश्वरयोर्भेदवादि नि। ईश्वरातिरिक्तजीववक्तरि॥त खमतं यथा। परमाताना जीवाता पृथक् तन्मध्ये केषा चिनाते प्रकृति हे तवा

र्तिरिक्ता केषाच्चित्रतेष्रकृतिरदृष्ट्ळ माचे पर्यवसिता एवंजीवश्च पृथक् । अनुप्रमाणम् । जन्मकर्मसर्गानां प्रतिनियमा द्युगपत् प्रवृक्तेश्व। प् रुषवहुत्वं सिद्धं वैगुण्यविपर्ययाचे वे तिसाङ्खाधी ॥ असाम्रर्थः । प् रुपवहुत्वं सिद्धम्। कस्मात्। जन्म मर्णकर्णानां प्रतिनियमात् नि कायविश्रष्टाभिरपूर्वाभि दे हिन्द्रिय वृद्धिवेदनाभिः पुरुषसाभिसम्बन्धी जना नतु पुरुषस्य परियामस्तस्या-परिणामित्वात्। तेषामेवच देशा दीना मुपात्तानां परिच्या गामर यम् नत्वात्मनापिनाशस्तस्य कूटस्य निच्चत्वात्। करणानि वुद्यादीनि चयाद्य। तेषां जन्ममर्णकरणाना म् प्रतिनियमाव्यवस्था। साखित्वयं सर्वश्रीरेष्वेकस्मिन् पुक्षे ने।पप-चते। तदाखल्बेकस्मिन् जायमाने सर्वेजायरन् नियमाणेवा नियरन् । अन्धादा चैकासान् सर्व एवान्धाः एकस्मिन् विचिचे सर्वएव विचिचाः स्यारिच्यव्यवस्था प्रतिचेत्रं पुरुष भे दे तु भवति व्यवस्था। नचैकस्यापि पु क्षस्य दे हे।पधानभेदाद् व्यवस्थित युक्तम् । पाणिस्तनाद्यु पथानभेदेना पिननामरणादिव्यवस्थासस्यान्। ॐ

बैतवा

निश्मामा कृते जाते वा सानादाम इक्षवयवे युवितर्ज्ञाता सतावा भ वतीति। इतस्य प्रतिची नं पुरुषभेद र खाड । अयुगयत् प्रदले बेति। प्रवृ तिश्व प्रयत्सच्चा यच्यनः कर गवित्तं तथापि पुरुष उपचर्यते । तथाच तस्मिनेकशरीरे प्रयतमाने सस्य सर्वेष्टरिकोनद्रति सर्वेष प्र मतेत्। ततस्य सर्वाग्येव सरीराणि सुगयचा समेत्। नानाचेत् नायं दे। बद्दति । इतस्य पुरुषभेद इच्छाच । चेगु स्मित्रिपर्यया चे ने सि । स्वकारी भिवन्धः सिद्धमित्यकाननारं द्रष्ट्यः । सिड्मेव नासितुम्। द्यागुवास्त्र गुम्यम् । तस्रविपर्यये श्रम्यासम् ने के चित् खबु सत्त्विकायाः सत्त्वव हुनाः यथोर्ड स्रोतसः। केचिर् रजा वहुकाः यथामनुष्याः । केचित् त-मावहुखाः यथातिर्यस्योनयः । सा ऽयमी द्वासी गुर्वावपर्यया ऽन्यवा भाव स्तेषु तेषु सत्त्वनिकावेषु न भ नेत् यद्येकः पुरुषः स्थात् । भेदेन्त-यसदेष इति॥ \*॥ तचे श्वरःसर्वज्ञः परमात्माएक एव। जीवः प्रशिष्ठी रंभिको विभ नि स्थाप्ने तिमासमत म् ॥ इङ्बद्धाकोकी वेसरत्वप्रसिपाद नात् तवार्देतंनाभिमतम् ॥ नेवरा ब्लवा

ऽनुष्पन्तेः।१।१६।१६।**अद्य**पदेशा च । १:। १ । १७। सुक्तोपस्यययप देशात्।१।३।२। आकाभोर्था न्तरकादिव्यपदेशात्। १।३।४१। भागमान साम्यलिङ्गाच । ४ । ४ । २१। इति स्व में में चे पितयोदित निरूपयाचा रति ने।विन्द्भाष्यम तम् ॥ यता दैतसतेयुक्ति रेवप मार्षं युक्त्यायत् फचतितदेव सर्वा ध्या स्मविचाप्रतिपाद्वश्रुती नां तात्वय मितिरामानुबमतन् ॥ \* ॥ सूः पाय स्तु। इतर र्श्यरादम्यः संसारीको वा नवानन्त्रयः। कसात् सतपसञ्चाद दं सर्व ब्रह्मजबद्दं कि चेतीतिज गद्धे चकानुपपत्तेः सर्वविकारसृष्टि श्च नपर खा दात्मने। ऽ न्य चो पप सते ॥ ॥ रसं होवायं बञ्चानन्दी भवती तिश्रुती प्रायपापन करे दे कि ने जी वजानन्द्रस्यः॥ अ। चयमच्याद्रस तो अवच्यत्र बहा समसुते इतिमु-त्राना मुपर् यत्रस प्रायत्वस्थी होः ॥ \*॥ आकाभोवैनाम नामस्प्यो निविश्वित स्वादे।भूताकाशर्ता सेव । ते यदन्तरा तद्द्वी खश्रे। ते नाम कृपे यदनारायतीभिने इति बामा बन्तःयातिगगन्द्रपार्वभिन्नचेन । 💥 शादिना व**डा जेनानामागराय**पदेळ

हेंसी थी

शात् ॥ कं ॥ एत मानक्सय माता न सम्बद्धिय नजायते न प्रियते न इसते न वर्द्धते यथाकामं चर्ति यथा कामंपिवति यथाकामं रमते इति भा गमाचे गेश्वरसाम्य बिङ्गान जीवसा ज मत्वातिः। चकारादश्रतत्वात् जगद्या पाराचीपात्यभावादिति॥ \*॥ विक ल्योविनिवर्त्तेतकल्यिते।यदिकेनचि-त्। उपदे शाद्यं वादे। चाते देतं न विन्दाते दृच्यागमविदः॥

हैती। वि । भेदवादिनि ॥ कपिखका बाइवुडाईतादिद्यं चनुसारिणि ॥ यथा । स्वसिद्धानाव्यवस्थासुदैति-नानिश्चिता दृढम् । परस्यरं विक ह्यानी तेरवं नविद्यात इति ॥ व्य-वस्थासु स्वसिद्धान्तर्चनासु । निश्च ताः एवसे वैषपरमार्था नान्यचेति तव तपनिक्ताः । स्वसिद्धान्तदर्थन निमित्तनेशन्योन्यं विष्याने तेर सादीया वैदिकः सर्वानन्यत्वादा-त्मेकत्वदर्भनपची नविक्थते यथा स्वहस्तवादादिभिः ॥ अदेतं पर्मा र्वेति हैतं तड्डिए चते। तेषाम्भय बादैतं तेनायंन विष्यते ॥ देतंना नास्तं तसाद्वेतसभेदः कार्यम् ॥

कक स्वार्थ वा वाचः॥

बेख:

देधम्। स। दिपकारे ॥ दिन्दोश्च ध 🎘 मुन् ॥ सैन्यदिधास्थिते। ॥ एकेनस न्धि रपरेण विग्रह रूखें विप्रकारी देधम् ॥ विवादे ॥ धम् जनात् स्वा र्थे ड दर्भनम्॥ पश्चिदेधानित्यानि॥ देधीमावः। पृं। देधे। नीतिवेहिनां राजांगुग्विकेषे॥ विकिना दिस्ता र्भध्ये वाचात्मानं समर्पयन् । देधी-भावेन वर्त्ति काकाचिवद खचित-इतिनीति:॥

दैप:। पुं। दीपचर्माष्टतेरचे । वैयाधे ॥ दीषिनेविकारः। प्राणिरजतादि स्बोऽज्।दैयेनचर्मगापरिवृतीर्यः । दैपवैयाघाद्म् ॥ न । स्थाघचर्म वा ॥ दीपिनाविकारः। प्रासिर्ज तादिभ्योज्॥ चि। दीपिसम्बन्धिन ॥ ब्याध्यक्षसम्बन्धिन ॥ दीपसम्ब व्यिनि॥ असा ॥

दैपहिकः । पुं। दिपदामधीते वेदवे त्त्यर्थे ॥ उ॰ ठक् ॥

इपायनः । पुं। व्यासे ॥ श्रीप सयनं स्थानं जनाभूमियस्य सदीपायनः। स एव। प्रश्यस्य । दीपेन्यस्तस्यवावा बस्तसार्देपायनाभवदिति पुराग म्। तथासच्यदस्या ॥

🗝 देतीयीकः। त्रि। दितीये॥ तीयादी दिष्यः। त्रि। दीपत्रासिनि। समुद्रसमी 🖁 पविभिद्धीत्भवे॥ दीपादनुसम्इंबन्

हाण्य क

॥ खियांदेया ॥

॥ दयार्माचो रपत्यम् । मातुक्त्स ङ्खेस्यणि उत्तरपरत्वच। दुर्गाचा याहिस्तन्याश्रयपत्यत्वात् ॥गङ्गाया श्रपच्यत्वादा ॥ जरासस्ये ॥ दि । दि माहजे ॥

देमात्र कः। पुं। नदी दष्टि जले। ज्ञृतधा न्यभृतेदेशे ॥

दैषगीया। स्त्री। नागवस्त्री प्रभेदे॥ द्याङ्गः। पुं। दिस्वभावराश्ची ॥

द्यङ्गु सम्। वि। सङ्गलिदयपरिमिते॥ दे अङ्गुली परिमाण मस्य ॥ न । अ कु खिद्यमाचे ॥ द्यारकु खोः समा द्वारः ॥

द्यान्त्रतः। चि । अकि खदयपरिमिते ॥ दावज्जली परिमाणमस्य ॥ न। अ क्विदामाचे ॥ दयारक्वत्याः समा द्वारः॥

ह्य गुकम्। न। परमागु इयस यागा दु त्यने। परमागु समवेतद्रचे। पर मांगुदयात्मके ॥ तच प्रच्य चाहिवि षयम्। यथा । विषया द्यम् काद् स्तु बद्धाण्डान्त उदाहृतः ॥ तस्य प रिमाणम निच्यम्। यथा । अनि च्य द्य ॥ क। दे। तु सङ्खाजन्यमुदा द्याहिक:

इतिमतिभाषा परिक्रोदः॥

देमात् रः। पुं। गगाधिपे। विष्ठराजी | द्यन्यः। वि। दाम्यामन्यस्मिन्॥ देश्र न्येयस्रवा॥ न । दयोरन्ययोः समा हारे ॥

म्राडाभ्यां पालितत्वात् । गजमुखत हार्थः । चि । अर्थद्ययुक्ते अञ्दादै ।॥ ह्यष्टम्। न। ताम्रे। मुल्वे ॥ देहेमहः प्ये अश्वतेस्य । अग्रु० । गत्त्वर्थे-ति न्नः ॥

> द्यन्तः। पुं। अन्द्ये ॥ देशन्नीसमा हते। राजाङ्गाशःपुंसिः॥

> द्यात्मकः । पुं। भिष्युनकन्याधनु सीन राशिषु ॥ यथा । चरस्थिरद्यात्मक नामधेया मेषाद्या ऽमीक्रमश्रः प्र दिष्ठाः। इति॥

> द्यामुष्यायगः। पुं। तवममचायमिति परिभाषया धर्मत:परिग्रहीते॥ अ मुष्यप्रसिद्धापत्त्वमामुष्यायगः। द या रामुष्याययः॥ उभयारप्यसापि एडदाताभवति। यतःसुतोजायते ये नचायं धर्मातोग्रहाते तयाः। उभ यारप्यसीरिक्यी पिष्डदाताचधर्म तः। इति सृतेः॥

द्याहिक: । वि । दिनदयभवे ॥ द्याहे भवः॥

**8888** 

धनस्

ध:

धः। पुं। धकारे ॥ धन्धी ॥ कुनेरे ॥ व द्धाणि॥ न। वसुनि। धने॥ धटः। षुं। दिच्यतु जायाम्। तु जापरी चायाम्॥ तुलायाम्। तराजृ इति भाषा॥ तुलाराश्री॥ घटकः । पुं । चतुर्दश्यवस्यपरिमार्गे। दिचलारिंग्रहिताकासु॥ भटपरीचा । स्ती । तुलापरीचायाम्॥ धटी। स्ती। वाससञ्चीरे। धज्जीदतिभा षा ॥ कै।पीने ॥ धटीदानम् । न । गर्भाधानानन्तर्स्वी सम्मदानकचीरवस्त्राने ॥ यथा। मृबयग्गहसोषु पुर्वाद्त्र्युत्तरासु च। सगेपी जो धटी देया साम्यवारे शुभेतियावितिज्योतिः सार्संग्रहः॥ षत्तुरः । पुं । उन्मत्ते । धुस्तूरे ॥ धत्तू-रे। सद्वणीयकातंत्रुज्वरकुष्टन्-त्। कषाया मधुर स्ति क्तो यूकालि चाविनाथन: ॥ उच्छो गुरु प्रयक्षिप कार्ड कृमिविषाप इ: ॥ \* ॥ धयति धातृन् । घेट् । वा ० जर्च्। एषी

अध्यास्य । न । रोष्यते ॥ वित्ते । स्वापते ये इति । अध्यास्य । अधि । इविषो ॥ यदे तद्

दरादिलात् साधुः॥

धनम्

द्रविशं नाम प्राथा एते वहि रचराः । सतस्य इरते प्रायान् या यस इरते धनस् ॥ इति कुर्मपुरायम् ॥ श्रीमाग वतेतु। राजन् यसनुग्रेच्छा स हरि ष्ये तद्भनं भनै:। तती १धनं त्यज-न्यस्य स्वजना दुःखदुः खितिमिति॥ दानं भाग क्षथानाशो धनखगतिरी हभी। दानभागी कृतीनाच नाभः पापात्मनां किलेतिदेवी भागवतम् ॥ धनात् कुलं प्रभवति धनाहु स्मे: प्र दर्तते। न घनस्य भवेद् धर्मः काम श्चैनकाथन्द्रनेतिच ॥ तत् विविधम् क्तं गारुडे २१० अध्याये । यथा । धनंत् तिविधं चेयं शुक्तं शवलमेवच । कृष्ण चतस्य विज्ञेया विभागः सप्त धापृथक् । 🚁 कमायातं प्रीतिदायं प्रा प्तच्चसच भार्यया। इतिशेषेण सर्वे षांवर्णानां चिविधं धनम्॥\*॥ वैश्रीष कं धनं दृष्टं ब्राह्मणस्य चिलचणम्। याजनाध्यापने निच्यं विशुद्दाच प्रति ग्रहः ॥ निविधं चनियस्तापि प्राहुवै श्रीषिकां धनस्। युद्धार्थे खब्यं करजंद पद्मवध्यापहारतः ॥ वैश्वीषक धनं दृष्टं वैश्यसापि विज्ञास् ॥ कृषि गार चवाणिज्यं गूहसी ध्यस्त नुग्रहा त् ॥ क्षषीद्वृषिवाणिज्यं प्रक्षवीत स्वयंकृतम्। द्रापलाले स्वयंकु-%

धनदा

। धनधान्ये। पचायच् ॥ सेडार्हे ॥ धनिष्ठ नच्चे ॥

धनके खि:। पुं। क् वेरे। राजराजे॥ धनच्छः। स्त्री। पत्तित्रिभेषे । करेट व्यायात्॥ इ०वि०॥

धनद्भयः । पुं । ऋज्ने । युधिष्ठिरराज-ह्यार्थं दिग्वजये सर्वान् रा तोजि चा धनमाहृत गति महाप्रभावे पा-ग्रहवानां मध्येभगविद्मती।॥ वज्ञी ॥ धनमिच्छे बुताशनात् ॥ नागप्रभे दे ॥ अयम् जलाशयाधिपतिः ॥ पे। प्रवाहरे देइवर्क्ति वाये।॥ नजहाति स्तन्वापि सर्वेयापीधनन्त्रयः ॥ क क्रतरी॥ चित्रकरते॥ प्रलेहप्र भेदे ॥ यथा। मांसकूका एउ कदली भुजनेराणि साधयेत्। प्रले हविधिना चायं प्रते होयं धनजायः ॥ धनजाय ति। जिजये। अस्मात्। संत्रायां भृत्य र्टिजधारिसहितपिद्मः इतिखच्। ऋरदिषदि तिमुम्॥

धनदः। पुं। कुबेरे ॥ धनं दयते । दे ङ्गाबने। श्रातद्रति कः ॥ हिज्जल युचे ॥ वि । धनदाति ॥ धनंददा ति। दुदाञ्। भातः ति कः॥

👸 धनदा। स्त्री। देवी त्रिभेषे ॥ टाव् ॥ 🎇 धनदाची। स्त्री। खना करची॥

धनवा

र्वत्रेनसायुज्यते दिजद्रति ॥ धनति धनदानुचरः। पुं। यचे ॥ धनदम्यान् चरः॥

> धनदानुजः। पुं। दशास्त्री। रावग्री॥ध नइस्य अन्जः॥

धनदायी। पुं। असी ॥ आरोग्यं मा-खारादि को हुनमिक्को हुत। श्रनात् चानचगहरादिको नातिमको ज्जनाईनात्॥ ति। रिक्षप्रदे॥ धन ददा। स्ती। जिनम्मितिमे पे ॥ धनपति:। पुं। कुवेरे। व्यम्बकसखे॥ धनस्य धनानां वा पति: ॥ वि । धना न्विते ॥

धनिप्राचिका। श्वी। विनामायाम् धनिविशाची । स्त्री। ∫ । तृत्वायाम् । धनलाभे ॥

धनप्रया। स्ती। काक जंबाम्॥ धनमानमदान्वित:। वि! धननिमित्ती यामान श्रात्मनि पूज्यत्वाधासः त निमित्तीयामदः परिसान् गुवादा वप्यपू खत्वाभिमान साभ्यामन्विते॥ धनलेखिपः। चि । धनविषये अतिख् ब्ये ॥ यथा । यदातु स्ते च्छ नातीया-राजाने।धनने। खुपा: । अविधानित

धनवान्। चि । धनिनि । धनविशिष्टे ॥ 🕉 धनमत्यसास्मिन्वा। तदस्यास्तीति

महानिवाणतन्त्रम् ॥

महापात्रे तदैवप्रतः कलिरितिश्री

**XXXXX** 

## धनाध्य

मतुप्॥ धिगस्वेताविद्या धिगपिक विता धिक्मुजनता वयास्ट्रपंवाधिक् धिगिविचयशो निर्धनत्रताम्। ससी जीयादेक: सकलगुणही नेपिधनवा न् विहिद्दे रेयस्य तृ गुलवसमाःसन्ति गुणिन इति विवेकिनः खेदात्तिः॥ धनवती। स्त्री।धनिष्ठानचने ॥ ङीप्॥ धनस्तकः। पुं। गीचुरे ॥ इतिप्रब्दच न्द्रिका॥ धनस्वामी । चि । उत्तमर्थे ॥ धनइरी । स्त्री । चएडाहुमे । चारना-मगन्धर्वे। गणहासके ॥ वि । धन हारिणि ॥ धनं इरित। हुन्। हर ते (न्वमने इच्। गै। जीष्॥ धनहारी। चि। धनहार्के॥ धनागारम्। न । भाराजागारे ॥ धनाखः। वि।धनसंयुत्ते॥धनेनम्राखः॥ धनाधिकृत:। वि। धनाध्यचे। खजा नची इति भाषा॥ धनाधिषः। पुं। कुवेरे। गुद्धके खरे। धनदे ॥ धनानामधिपः॥ धनाधि । ति:। पुं। कुवेरे ॥ धनानास घिनति:॥ धनाध्य च:। पुं। क् वेरे। धनदे ॥ धना ऽधिकृते। खजान्ची दृति भाषा॥ स्रखन्तां यथा। लोहनस्राजिनाः दीनां रत्नानाच विधानवित्। वि- धनिष्ठा

चाता फल्लासाराया मनाहार्यः शु चि: सदा ॥ निपुषाश्चाप्रमत्तश्च-धनाध्यचः प्रकीर्त्तितः ॥ श्रायदारे षु सर्वेषु धनाध्यचसमानराः । व्य यदारेषु चतथा कर्त्त्र थाः पृथिवीचि ता ॥ इति मत्स्यपुराषाम् ॥ धनाशा। ची । धनले भे ॥ जीर्यन्त जी यतः केशा दन्ता जीर्यन्त जीर्यतः। जीविताशा धनाशाच जीर्यते। पि न जीर्यति ॥

धनाश्री:। स्त्री। रागिश्री विशेषे॥ धनिक:। पुं। धन्याके॥ अस्मिक्ष्येकी वसितिराजनिर्धेग्ट:। पुल्लिङ्ग इति स्रेट्नी ॥ धवे॥ वि। साध्ने॥ धनि नि॥ धनमस्यास्ति। श्रतद्दनिठनावि तिठन्॥

धनिका। स्ती। साधुनायाम् ॥ वध्वाम्
॥ यवस्थाम् ॥ पियङ्गुरुचे ॥
धनी। चि। श्राची ॥ वसुधनमस्यास्ति
। त्रतद्दनिठनावितीनिः ॥
धनिष्ठा। स्ती। श्रविष्ठायाम्। चयाविंश्र

तितमेनचने॥ अतिभयेनधनवती।
इष्ठन्। विनातुपोर्जुगिति मतुपोर्जु क्॥ अन्वातस्थपन्तम्। आचार्जा ताद्रचादभीना धनाधिभानी वस्र वान्द्यानुः। यस्यप्रस्तीच भवेड « निष्ठां महत् प्रतिष्ठा सहितो नरः

**XXXX** 

धनुर्भृ

खात्॥

धनीका। स्त्री। युवन्याम्॥ धनीयकम्। न। धान्याके॥ धनुः। पुं। पिया बही ॥ राजि भे दे॥ धनुर्खासः। पुं। यवासे॥ श्रासने ॥ इस्तचतुष्ठयमाने ॥ दध अनुर्क्षता । स्त्री । स्रामदस्याम् ॥ न्ति। धार्यति। धनति वा। धनः । धनुर्वेचः। पुं। धन्वन् वचे ॥ महात के भृष्टशीतृचरित्सरित निधनिमिम स्जिम्बउरिति उः॥

षनु:पट:। पुं। वियास्तरी ॥ धनुषद वपटोविस्तारा ऽ ख॥

धनु:शाखा। स्ती। मूर्वायाम्॥

धनुःश्रेषी । जी । मूर्वायाम् ॥ स हेन्द्र वाक्त्याम् ॥

अधिपः॥

धनुर्ग्याः । पुं । ज्यायाम् । सार्याम् ॥ धनु घोगुगः ॥

धनुर्गुषा। स्ती। सूर्वायास्॥

धन्द्रं सः। मुं। दंश्रो॥

धनुईरः। वि । धनुषाति । धन्विनि ॥ ध रति। धृञ्ः। अच्। धनुषोधरः॥

धनुई।रो । चि । धनु हरे । निषङ्गिण। चापिनि ॥ तस्त्रच्यां यथा। श्रूरस् वज्युत्तय गजाम्य (यक्तेविदः । धन्

द्वीरी भवेद्रात्तः सर्वक्षेत्रसन्दःशुनि

रिति सत्यपुः । याम् ॥

ळ धनुर्भृत्। पुं। धनुद्वी । धानुको ॥

धनुर्माधम्। न। खक्तवें ॥ धनुषोम - 💥

धनुस्री ला। स्ती। मूर्वीयास्॥

॥ बंग्रे ॥ अयस्ये ॥

षनुर्वेदः । पुं । श्रखाखप्रयागापसंचा रमतिपादके मन्त्रसचिते पाद्चत् ष्ट्रयात्मके यजुर्वेदस्योपवेदे ॥

धमुष्करः । पुं । धानुष्के ॥ धमुः बारे क स्य ॥ यदा । धनुःकरोति । दिवावि भेतिरः ॥

धनुर्धिकः । पुं। वृष्टस्यता ॥ धनुषः धनुष्यटः । पुं। पियाखरुखे ॥ धनुषद्रव पटो विस्तारी ऽस्त्र॥

घनुषान्। पुं। धानुष्ते। धनुर्दारिणि ॥ धनुरस्थास्ति । मत्यू। तसीमत्त र्घ रति अत्तम्॥

धनु । पुं। पिया से ॥ पुं। न। राश्चि विश्रेषे। तीचिके॥ सतद्राश्विजात पालं यथा। क्हुकचाकुम्रचः प्र∗ले। महाम् विमलताकालितः सरतातिः भाक् । प्राथधरे हि धनुईर गे नरे। धनकरे। नकरे।ति धनष्ययम्॥ त-स्यानातफलम्। धनुर्वसेसम्त्यनो नीतिमान् धनवान् सुखी । कुखम 🕸 ध्येष्रधानस्य प्रात्तः सर्वस्त्रप्रोधकः ॥ 💥

धन्य:

**XXXX**X

शरासने। के।दर्षे। कार्मुके॥ अ-खलचणं यथा । धनुस्तु दिविधं प्रो क्तं भाक्षं गंभं तथैवच । काम जंव र्षेद्रहमा तयार्गुण उदाह्वतः॥ सुखस म्यत्तिकर्णं सममुष्चायतं घनु:। विपदामु छिवेषम्ये तदक्ते भक्तमाव हे दितियुक्तिकल्पतकः ॥ \* ॥ धनुषा कार्यमेतावदार्त्तानामभिरचयाम्॥ \* ॥ इस्तचतुष्टयपरिमाणे । काठा। दति गाडभाषा ॥ यथा। चतुर्विशा त्रुलाइस्तस्तचतुष्कं धनुःस्तृतम् ॥ ति । धनुईरे ॥ द्धन्ति धारयति । धनः । उसि: प्रस्ययः ॥ यदा । धन ति । धनग्रब्दे । असिपविपयनित निधनितपिभ्योनिदि स्युसि:॥ धन् । पुं। धनुषि ॥ नवसराश्री ॥ द्धन्ति। धन्यते वा। धनः। कृषि चिमतनिधनिम्जिखनियः जः ॥ धनेश्वरः। पुं। कुषेरे ॥ धनागामीश्वरः॥ , धन्वकः । पुं। धामिन् इति भाषाप्रसि धन्धधन्यम्। न। श्रपाटवे॥ धन्यः। पुं। अध्यक्षर्येष्टचे ॥ चि। द्या- " ष्ये॥ स्वनामा पुरुषोधन्यः पितृनामा च मध्यमः। इधमेश्यातृनामाचमा त्रनामाधमाधमः॥ कृतार्थे ॥ पुराय धम्बदुर्माम्। न । मक्वेष्टिते चतुर्वि वति । सुकृतिनि ॥ वार्डस्यच्यीयन

स्वनिमित्ते॥ धनंस्वः । धनगणं स

धन्वा

चेतियत् ॥ धनस्य निमत्तं संयोग 🌣 उत्पातीया । गाद्यचर्त्रादिनायत् ॥ धनंत्रयाजनसस्यवा ॥

धन्यवतस्। न। धनजनके वतविशेषे॥ धन्या । स्त्री । स्त्रामनकाम् ॥ धाव्या स्। उपमातिर। धाय इति भाषा॥ धन्याके ॥ पिएडार्कवनदेव्यास्॥ टाप्॥

धन्याकम्। न । छत्रायाम्। कुस्तुन्वुर सि। वित्वके। धनिना इति भाषा ॥ शिलायां साध्सम्पष्टं धन्याकं वस्त्र गालितम्। प्रकरोद्दक्तसिम्रायं कर्ष् रादि सुसंस्कृतम्। नवीने स्याये पाने स्थितं पित्तहरं परम्॥ धसते भचार्थिभः।धनग्रव्हे।पिनाःसाधु॥ धम्यासरस्वती। स्त्री। तीर्यविशेषे॥ धन्वम्। न। चापे तद्यमरटी कायां भरतः॥

द्वे धनु र्वृच्चे । गात्र वृच्चे ॥ धन्वङ्गः कफ पितास्कासङ्ग् तुवराखघुः। एंड सो वलकुद्रचःसिश्वद्रयराष्याः॥ इति भावप्रकाशः ॥

शं पच्चेयाजनसन्दके॥ सादावर्षशास्त्रे॥ धनायि हिते॥ धन धन्वा। पुं। अल्पोदकदेशे॥ सक्देशे 🖔 ॥ न। चापे॥ खले॥ धन्वते ऽस्मा 🎇

धन्वया

त्। धन्वःसीचोगत्त्यर्थः । कनिन्यु वृ चीतिकनिन्। धन्वति। सन्तर्भावित ययर्थीवा ॥

धन्वनः । पुं । धामनि इति भाषा प्रसि हे धन् र्टचे।रक्तकुसुमे।मद्यावले॥ धन्वन्तरिः। पुं। देववैद्यविश्वेषे। नारा यगांभी ॥ नारायगांभा भगवान् स्व यं धन्वनारि भेडान्। पुरा समुहम थने समुत्तस्था म हाद्घेः ॥ सर्वन देषु निष्णाती मन्त्रतन्त्रविषारदः। शिष्योहि वैनतेयस्य मङ्गरस्योपशिष्य कः ॥ इति ब्रह्मवैवत्तेपुराणम् ॥ काशिराजी। दिशेदासे ॥ यथा। अइंडियन्वनिर रादिदेवी जराह जासन्युइरे। ऽसरागाम्। श्रन्याङ्ग मक्रैरपरैक्पेतं प्राप्तीस्मगां भृयद् है।पदेष्टुम् ॥ धन्वं श्रस्यशास्त्रम् त खानंपारिमयत्ति गच्छति । स्मग ते। अचदः ॥ विक्रमादि स्थसभास्ये वैद्यानारे॥

धन्वनिरिग्रसा। स्ती। कटुक्याम् ॥ धन्वयवासः। पुं। दुराखभायाम्।धमा सा श्रीर जवासा इति भाषा ॥ धन्व नेगमकभूमेर्थवासः।तनोत्पन्नत्वात्॥ धन्वयवासकः। पुं। दुराखभायाम् ॥ धन्वयवासः। पुं। दुराखभायाम् । यवा धमनी

सर्भवत्वात्॥

धन्वी। पुं। अर्जुने। पार्थे॥ सक्ष्महु

मे ॥ दुराक्तभायाम्॥ वक्रुले॥ ति।

छेके। विद्ग्धे॥ चापिनि। धनुईरे॥

लेखार्कके प्रवेश के कारी गक्राच्या नग

रंधनुः। किल र्ज च्यः प्ररो धर्माः प्रि
वेश धन्वी पुनातुमाम्॥ धनुष्चापे। ऽ

छास्ति। ब्रीच्यादिस्वादिनिः॥

धन्तिस्थानम्। न। प्रच्याकी ढादिषु॥
वैश्ववं समपाद्य वैश्वाखं मण्डकं त

या। प्रच्याकी ढ मथाकी ढं स्थाना

म्येतानि धन्वनाम्॥ धन्वनां युदुकाले स्थानम्॥

धमः। वि। श्रामितं योगकतीर ॥ शब्द कत्ति ॥ धमतेः पत्राव्य ॥ धमकः। पुं। कर्मकारे ॥ धमति। ध्रा शब्दामितं योगयोः । ध्रीधमचेति कुन्॥

धसनः। पुं। नले। नहे। नरकटइति न रतल इतिचप्रसिद्धे त्या ॥ चि। भ-खाध्यापके॥ क्रूरे॥ धसति धम्दते वा। धसध्याने सीचः। वहुसमिति युच्॥

धमिनः। स्ती । धमन्याम् ॥ धम्यते । ध मि: सीचो ध्वाने । श्रक्तिंस् धृधम्य-स्यश्यवितृम्यो ऽनिरिष्यनिः प्रस्ययः॥ धमनी । स्ती । श्रिरायाम् । नःश्वाम्॥ धरणि:

कत्थरायाम् ॥ इट्टविलासिन्याम् ॥ इरिहायाम् ॥ धन्यते । धमिःसीतः। भनिप्रचयः। ततः कृदिकारादिति न इतिङीष्॥निविकायाम्॥ पृत्रि पर्ग्याम् ॥

घिमासः। पुं। संयतकचेषु । वदुकुन्त लेषु। खोषा इतिगाड भाषा॥ स-चनुसुमगर्भा मास्तिकपद्मरागब-तिकादिना विहः संयते।वदुः के प्रक खाप द्रतिभर्तः । ज्डा द्रतिभा षा ॥ धमति । धमध्वाने सातः । विच्। मिलति। मिलसङ्ग्रमे। अच् । धम्चासीमिलय । माने।धातीह ति सोचेषुन भवति। पृषोदरादिः॥ घरः। पुं। गिरौ। पर्वते ॥ कार्पासतू ले ॥ कूर्मराजे ॥ वसुविशेषे ॥ धर ति। धृञ् । पचायच् ॥

भरयाः। पुं। अहिपता ॥ ले कि ॥ स्तने ॥ धान्ये ॥ दिवाकरे ॥ सेता ॥ न। चतुर्वियतिरिक्तकारूपे मानभेदे । वल्ले॥ दश्रपनमाने । पनंसुवर्गा श्चत्वारः पंजानिधरखंदश्रेतिसनुः॥ धरणीपूरः। पुं। सिन्धी। समुद्रे॥ ॥ षोडग्ररूयमाषकैः परिमिते । प् राखे॥

४ घरिषाः । स्ती । भूमी ॥धरित। धृष्ण् । प्रियते विश्वमनया । धृष्ण् अवस्या ४ ४४ अ । भियते विश्वमनया । भृङ् अवस्था धरणीसुतः । पुं । भामे ॥ धरण्याः - 💥

धरणी नेवा। अतिस्ध्धमीत्यनिः॥ धरिवाधरः । पुं। विष्णा ॥ धरयद्याः ध रः ॥ नगे ॥

धरियास्यः। चि। भूतखचारिया॥ धर ग्यांतिष्ठति। छा । कः॥

धरणी। स्त्री। भुवि॥ धरणी पतितंतो यं चातकानां क्जाकर्म् ॥ शालम-चिद्रमे ॥ धरति विश्वम् । धृष्ण् । श्रतिस्थित्यादिना ऽनि:। कृदिका रादितिकीष्॥ नाज्याम्॥ कन्दिव ग्रेषे। कन्दाली। वनकन्दे॥

धरणीकन्दः। पुं। धरणीनाममूखवि-भ्रेषे॥

धरगीकी खकः। पुं। नगे। पर्वते॥ भरगीभरः। पुं। विष्णा ॥ पर्वते ॥ क-च्छपे॥ श्रेषदिग्गजादिरूपेण धर-गींधत्ते । धुन्०। अच् ॥ धरग्याःध रावा ॥

धरगीपुरम्। न। चतुरस्रमण्डले ॥ पुं । अर्था । धरायाः पुरम् । धरावीपु र्यस्य ॥

पखद्शमां श्रे। इतिवैद्यकम् ॥ धार्गो धरगीक्षवः । पुं। समुद्रे ॥ धरगीक्षवे। ऽ स्मिन् ॥

> धरगी खरः। पुं। ई खरे। भिने ॥ धर ग्याईश्वरः॥ ऋषे॥

ध(ास

सुत:॥

धर्षीस्ता। स्ती। सीतायाम्। जान क्याम्॥ धर्ण्याः स्ता॥ धरसंस्थः। चि। पर्वताकारे। गिरिस दृष्णे॥ धरद्रव संस्था साद्य्यं यस्य॥ धरा। स्ती। भृति। पृथिष्याम्॥ गर्भा श्रये। जराया॥ सेद्सि॥ नाद्याम् ॥ सहादानिवश्रेषे॥ धर्तिविश्वम्। धृष्ण्०। धराः श्रेखाः सन्त्यस्रांवा। यद्या। श्रियते। धृङ्०। श्रच्॥ ती श्रविशेषे॥ यत्रसानात् श्रोकनाशो भवति॥

धराकदम्बः। पुं। धाराकदम्बरुचे। प्रा रुष्ये। भृद्गवस्रभे॥

घराकद्ग्बकः । पुं । धराकद्ग्वे ॥ घरात्मजः । पुं । भामे । सङ्गलग्रहे ॥

धरायाः स्रात्मनः ॥

धराधरः। पुं। वरा इक्ष्णे विष्णौ ॥ अं श्रे श्रेषेः श्रेषा चर्ग्य घरां धारय ति तथाः॥ धरायाधरः॥ पर्वते॥ धरामरः। पुं। भूमि देवे। ब्राह्मणे॥ यथा। धरामरेन्द्रपाणिषु प्रधातु मी इसे धरायदि च्यमादरात् सदा प्रदे इसे धरायदि च्यमादरात् सदा प्रदे इसे परायदि च्यमादरात् सदा प्रदे इसे धरायदि च्यमादरात् स्वास्त्र स्वास् धर्माः

धरिती। स्ती। भूमी॥ धरितिक्यम्। १००० धृष् । अधि । द्वा । गी । रूपे ॥ तुकायाम् ॥ यथा । तथा धरिममेयानां यताद स्यधिके वधः ॥ भियते। धृष् । इभृधृस्कृ य्युप्तिमेयः। वि। तुकापरिच्छे द्ये ॥ धर्ममेयः। वि। तुकापरिच्छे द्ये ॥ धर्ममेयः। वि। तुकापरिच्छे द्ये ॥ धर्ममेयः। वि। याच्ये। ग्रहे ॥ धर्तिभि यते वा। धृष् । गुधृवीपिचविषय मिसदिचदिस्थस्तः ॥

धर्माः । पुं । न । शास्त्र विश्वितकामीन्ष्ठा नजन्येऽ पूर्वे पूर्व मी मांसा प्रसिद्धे भा विफलाधारभूते पुर्यक्षे। अवसि। सु कृते। रुषे ॥ यथा। श्रुतिस्मृतिभ्यामु दितं यत् सधर्मः प्रकी तित इति देवीमगवतम् ॥सचवर्षात्रमादिध मा हपः। युचा क्तांभविष्यपुरागो। वर्षा धर्मः स्पृतस्त्रेकन्त्रात्रमासासतः परम्। वर्षात्रमसृतीयस्तु गै। यो नैमिलिक क्तचिति ॥ तचवर्णधर्मी निस्त्रमदां ब्राह्मगोवर्जयेदिस्वादिः। त्रात्रमध भाऽयीत्धनभैच्यबद्धाचरोदिः । व वर्षात्रप्रमधने: पाला भोदगढो बाह्म यास्ये च्छोवसादिः। गुराधर्मः शास्त्री याभिषे कादिग्रायुक्तस्यराचाः प्रजा पाखनादि: । निमत्तधर्मी विकि

धम्मः ताकर्खप्रतिषिद्वसेवननिमिर्त्रपा यश्चिसम् ॥ \* ॥ सःधार्याधर्मा पि। सचाहिं सादिः। न हिंखात् सर्वाभृतानी च्याचाएड। खं साधारखी धर्मः ॥ \* ॥ मनुस्तु । विदङ्गिः सेवि तः सङ्गिनित्यसदेषरागिभिः। इद येनाम्यनु चातो ये। धर्म सां निवाध ते त्याच । श्रख्याखायां न सूनभट्ट प्रचीताः श्लोकाः । वद्या । वेद्विद्भि र्जात इति प्रयुष्त्राना विशेषग्रम् । वेदादेवपरिचातो धर्म रच्युक्तवान् मनुः ॥ इदयेनाभिमुखेन जातद-च्यपिनिहिंगन्। श्रेब:साधनिमच्या इ तच्छाभिमुखं मनः ॥ वेदप्रमाण कः श्रेयःसाधनं धर्मदृष्यतः । सन् क्तमेवमुनयःप्रशिन्युर्धर्मस्य चर्णामिति ॥ अडहार्थे। चीद्नाखचारी। वेदान्ती म्युदयनिष्णश्चेयसहेती ॥ तचयागदा नाचनुष्ठानजनिता धर्मा ऽभ्युद्यहे तु:। ऋष्टाङ्गयागानुष्ठानजनितस्वनि: श्रीयसहित्भवति ॥ बेहविहिते प्रा णिना सभ्यदयनिः श्रेयससाधने प्रव त्तिनिवृत्तिसम्बर्धाः वर्षात्रमतदा चारव्यक्ग्ये ॥ विचित्रक्रियया साध्यो धर्मः पुंसांगुणो मतः । प्रतिषिद्ध क्रियासाधः सग्गो ऽधर्म उच्यते ॥ धमें स्वाचर बांका यें पुरुषे बा विजानता।

धन्यः

सिन्द्रयवर्गं वैययनम् कां ब्रजे त्।मानुष्यंदुर्सभंमातः खण्डे सिन् भारतेशुभे। श्राष्ट्रारादिसुखं नृनंभवे त् सर्वासुयो निषु ॥ प्राप्य तं मानुषं दे इंकर्षथं धमासाधनम्। स्वर्गमा चप्रदं नृगां दुर्सभं चान्ययानिषु ॥ इतिश्री देवीभागवते ३ खन्धे २५ ऽध्यायः ॥ धर्मास्य चत्वारः पाद्यया। धर्म स्य प्रथमः पादः सन्यमेत ज्ते वेचः । दितीयस्तुतयाग्रीचं दयापादस्तु-तीयकः ॥ दानंपादश्चतुर्धम् पुराग चावदिन्तिवैद्रति ॥ चतुष्पात् सक्तले। धर्मद्रतिमनुः । तचापिसन्यंवस्त्रक्ष पः खन्नंद्यापिच । सन्यपादेकृते लापेधर्मलापः प्रजायत इत्यागमः॥ \* ॥ आतानि ॥ कल्पितस्य सर्वस्य-स्विमन् धार्गात्॥ जीने॥देइस्य धार्गात्॥ ऋाचारे॥ स्वभावे॥ ख पमायाम्॥ कते। ॥ अहिंसायाम्॥ उपनिषदि ॥ न्याये ॥ षर्मात्रसदा द्शप्रभेदे (ऽ॥॥) ॥ पुं । धनुषि ॥ यमे ॥ सामपे ॥ सत्सङ्गे ॥ अर्हत ॥ ब्रह्मकोदिचियस्तनाज्ञानेदेवता विश्वेषे ॥ न्यूनदेशहत्ती ॥ \* ॥न। दानादै। ॥ धर्मग्रनैः सन्दिन्या द-ल्मीकमिवपुत्तिका। परलोक सङ्घा यार्थं भास्त्रनं खगरीरियाम् ॥ धर्मे

XXXX

धम्मं चे

मति भेवतुषः सतते। खितानां स ह्येक एवपरलाकगतस्य वन्धः। अ थाः स्वियश्च नियुग्रेरिप सेव्यमाना नैवासभाव मपियानि नचस्थिरच म्॥ लायाम्बमस्याने॥धातिविश्वम् भिवतेवाधारयतिवा । पृज् । प्रर्ति स्तु सु हु सृध् चि चु भाया वापदियचि नीभ्योमनितमन्॥ धर्मा कमी । न । धर्मा कार्वे । शुभाद एप तिपादकितयायाम् ॥ वेदप्रशिहितं धर्माकमी तनाङ्गलं परमिति बच्चवे वर्स पुराग्यम्॥ धर्माक्यादरिहः। चि।भारतेकलिजना निमानवे॥ इतिहेमादिः॥ धर्माकाय:। पुं। वृहु॥ इतिचिकाएड ग्रे षः ॥ धर्माय कायायस्य ॥ धर्माकी त:। पुं। राजशासने ॥ इ०वि०॥ धर्माकी जनः। पुं। ब्रह्मशासने ॥ इतिश व्हरतावली ॥ धर्मा केतुः। पुं। वुहु ॥ धमा चे बम्। ना धर्मभू मे । धर्मस्य पृ वं सविद्यमानसो त्यन्ते विद्यमान-खच बृह्वे निमित्ते॥ धर्म खचे चम्॥ कुरचेने ॥ यथा। तत्त्वविदः कुरुचे च पच ए। सहदानारम्। धर्मचे चंतु बचे वं दाद्शयालनाद्ध ॥ 🛪 ॥ अ घसादा

रामऋदानाष्ट्र मचन्नुकस्यच। एत 🕉 त् कुरुचे न समन्तपन्दकं प्रजापते र त्तरवेदिबचते ॥ वि । धर्माधारे ॥ धर्मागुष्। चि । धर्मरचके ॥धर्मगोपा यति । गुपू० । किप् ॥ धर्माघटः । पुं । सै।रनैशाखे प्रस्य इदा तव्येसुगन्धोद्कपूर्णेक्षसे ॥ धर्मा चनः। पुं। वुट्टे ॥ धमा चक्रभृत्। पुं। जिने ॥ इतिध॰ ॥ धर्माचारिकी। स्ती। भाषीयाम्॥ धर्माचिन्तनम् । न ।धर्मचिन्तायाम् । प ण्यभावनायाम् ॥ धर्माचिन्ता। स्ती। उपाधै। धर्मचिन्त ने ॥ धर्मस्यचिन्ता ॥ धर्याजीवनः । पुं। ब्राष्ट्राणविश्वेषे । या-जनप्रतिग्रहादिना परस्य धर्ममुत्या य या ब्राह्मणी जीवति सिध्मन् ॥ धर्मातः। वि। धर्मत्रानविशिष्टे ॥ धर्माणः। पुं। वृच्चभेदे । धामिनिया द्रति गाडभाषात्रसिहै॥सर्पत्रभेदे। हेमना इतिगाडभाषा ॥ धर्म्यातीर्थम्। न। तीर्थविशेषे॥ धर्मात्वम्। न। दत्तिमत्त्वे। श्राधेयत्व इतियावत् ॥ यथा । गगनादे वृत्ति मचलचणधर्मचाभा वादिति जग दीयः॥ पिच । तरन्तुकारन्तुकया यहन्तरं धर्मादानम् । न । प्रयोजनमनपेच्यके 💥 धसाप

वल्धमेनुद्धापाचेभ्योद्दाने ॥ यथा चदेवलः । पाचेभ्योदीयते निच्य-मनपेच्य प्रयोजनम् । केवलं धर्म-वुद्धायत् धर्मदानं प्रचचत द्रति ॥ धर्मादुघा । स्त्री । इविद्दीग्ध्याम् ॥ धर्मा न देग्धीतिविग्रहे दुहेःकप् धश्चा ऽनादेशः ॥

धर्माहवा। स्त्रो। गङ्गायाम्। सिह धर्माहवी। स्त्री। सिन्धी॥ यद्या। विष्णुपादार्घसम्भृते गङ्गेविपद्यगामि नि। धर्महवीतिविखाते पापंगेकर जाइवीति॥

धर्माधातः। पुं। खसमे। बुहु ॥
धर्माध्नजी। वि। जीविकार्थं जटाहिधारिणि। खिङ्गटली ॥ ये। बहुजनसमचं धर्ममाचरित स्वतः परत
श्वले। के खाषयित तस्य धर्मी ध्वजं चिङ्गमिवेति धर्मध्वजी । धर्मस्यध्व जिञ्जम् । धर्मीध्वजद्दवा ॥ धर्मध्व जो ऽस्थास्ति। अतद्दिः॥

ध्यमिष्यकामः। ति । ग्रहीत वेदाध्ययनियमजन्या दृष्टे च्छी ॥
धर्मापत्तनम् । न। अरिचे ॥ धर्मपत्तने
जातम्। तवजात दृष्यया। संजापूर्वकः
स्वाद्यदृद्धः॥ श्रायन्त्याम्। धर्मपुर्याम्॥
अध्यम्पत्नी । स्त्री । प्रथमाद्यायां सवर्थाः
अध्यम् पत्नी । स्त्री ॥ श्रिय ॥ वाचि ॥

धन्यम

स्मृते। ॥ सेधायाम् ॥ धृते। ॥ चमा श्रि याम् ॥ नारीणां मध्ये की त्यांचाः सप्तधर्मपत्न्यो भगविद्दभूतयः । या सामाभासमाद्दसन्त्रभेनापि जनः-सर्वले।काद्रणीया भवित तासां सर्वस्वीषृत्तमत्त्रमत्रप्तिद्रभेव ॥ धस्मोपत्रम्। न । यज्ञोदुम्बरे ॥ धर्मार्थ पद्रे॥

भन्मी पाखः । पुं । वसा श्रिमधर्म पाखके ॥ धर्मम् पाखयित । पाखः । कर्म स्थान

धर्मापुतः। पुं। युधिष्ठिरेत्वपे। श्वजात श्रवो ॥ धर्मस्यपुतः ॥ नरमारायख यार्कस्योः ॥ धर्मतःकृतेपुते। धरम् वेटा इति भाषा ॥

धर्माप्रधानः । पुं। धार्मिके ॥ धर्मः प्रधा नायस्य ॥

धर्माभाषातः। पुं। भारताहिपाठके॥
धर्मामृत्यम्। न। अहो हाहिषु॥ यथा
अहो हच्चा प्यते। भश्च हमे। भृतद्या
तपः। ब्रह्मचर्यं ततः सच्चममृत्रो।
शःचमाधृतिः। सनातनस्थर्भस्यमृ
लेतेतद्दुरासद्मिति सत्० पु०॥
धर्मामेघः। पुं। असम्प्रज्ञातसमाधाः॥
सर्वते। विरक्तस्य समाधिफलम्पिसुख सनपेच्यमाण्य वे। शिनाष्ट्रव अ

धस्रीरा

क्ता । प्रसङ्खानेपानुसीदसा सर्व याविवेकखातेर्धर्भमेघ:समाधिस्ततः क्रीयकर्मनिवृत्तिरिति॥

धमीयुक्तः । वि । निक्य नैमिक्तिकस्यध मीखागिन ॥

धर्म्भयुक् । चि। धार्मिके । धर्मयुक्ते ॥ धर्मायूय:। पुं। श्री हरी ॥ यूपे पशुवत् भगवत्समाराधनात्मका धर्मास्तच्व धानी ऽती धर्माणांयूपः ॥ यथायूपः पश्ननांनियाजनस्थान सेवं विष्णुःस्व समाराधनात्मकानां धर्भागं स्थान मिन्द्यर्थः ॥

धर्माराजः । पुं। यमे ॥ वुद्धे ॥ युधिष्ठिर च्॥ धर्मस्यराजा वा । राजाइ:सिंख म्यष्टच् ॥ धर्मश्चासीराजाचेति वा ॥ धर्मावासरः । पुं । पूर्णिमायाम् ॥ चर्गे ॥ यथाइ ष्टइस्पति: । पनदये लेखनीया धर्माधर्मी सितासिता । धर्मावत् । वि । धर्मचे ॥ । जोवदानादिकैर्मन्त्रे गायत्याचे घर्च धर्माविष्ठवः । पुं । धर्माव्यतिक्रमे । अधर्मे॥ क्सुमेश्वसितासितै:। अध्युच्य पच्च गर्थेन स्त्पिण्डानिर्ति। ततः ॥ समाकृत्वानवेक्को स्थाप्याचान् पन धर्मा व्याधः। पुं। पापपुरुषविश्वेषे॥ क्कीयादिवस्मितः॥ धर्मेग्रहीतेशु

देतवा

जीवदानमन्त्रादिकं शारदायां दि-<sup>ळ</sup> यतचे चद्रष्टयम् ॥

धर्मां बचयम्। न। धर्मस्वरूपे ॥ धृति: चमा दमे। इस्ते गं शाच मिन्द्रियनि ग्रहः। धी विं दा सत्त्य मक्रीधा दश कं अमेलचयाम् ॥ इति मनु: ॥ अपि च । पानेदानं मति:कृष्णे मातापिनो श्चपूजनम् । श्रद्धा वि ग्वांग्रास:घ द्विधं धर्मखचगाम् ॥

" धर्मावाशिजिकः । पुं। पुश्यकर्माफलका मिनि॥

धर्म्भवान् । चि । पुराद्यवति । धर्मविश्व ष्टे ॥ धर्मीत्वस्थास्थिन् वा । सतुष् ॥ ्टिपे ॥ धर्भे गराजते । राजुः । पचाद्य धर्मावर्गः । पुं । चतुर्वर्गे ॥ धर्मघटितो

धर्माराजपरीचा। स्त्री । धर्माधर्भपरी धर्मावाइन : । पुं। श्रीसदाशिवे॥ धर्मी वाइनस्य ॥ न । धर्मस्ययाने ॥

सामिशः ॥ श्रामन्त्यपूजवेद्गन्धः धर्मावैतंसिकः । पुं । पाप्कमेणा धन सासादाताना धार्मिकत्वखापनाय दानकर्त्तरि॥

चिता। ततः कम्भात् पिएडसेकं य धर्मा शास्त्रम्। न। सन्वायुक्तस्गृते। । ध र्मसंहितायाम् ॥ धर्मप्रतिपादकं-🎇 इ:सात् सम्पूज्यश्चपरी चकेरिति॥ शास्त्रम् ॥ धर्मशास्त्रप्रयानका यथा 💥

धर्मा सु

। मन्विविषण्हारीतयाचवस्काम ने द्विरा: । यमापंत्रम्यसंवर्त्ताःका च्यायन रहस्पती ॥ परागर्यासग ङ्खिबिखता दचगीतमा। याता तवा विशवस्य धर्मम् स प्रयोजकाः द्तियात्त्र वस्याः ॥ उप्रनम्भव्दपर्य न्तो धन्दै कवड्गावः। नेयं परिसङ्खा किन प्रदर्शनार्थमेतत्। अतेविधा यनादेरपि धर्मशास्त्रत्वमविष्टुम्। एतेषां प्रस्थेतं प्रामाग्ये पि साकाङ् चाणा माकाङ्चापरिपृर्ण मन्यतः क्रियते। विरोधेत् विकल्पः॥

धर्मागील:। ति । धर्मयुक्ते । धार्मिके ॥ धर्म:शीलमस्य ॥

धम्मेशुद्धिः। स्त्री। ऋधमीतिष्कुस्यनिर्द्धा रयो ॥

धर्मासँखापनम्। न। वेदमार्गपरिरच गो ॥ धर्म स सम्यक् अधर्मनिवार गोन खापनम् ॥

धर्मासं हिता। स्ती। मन्वाद्यु ऋस्पृती॥ धर्मवाधार्थे रचिता। सम्बीइधा ते:क में जित्ते द्धाते हिं: ॥

धर्मासम्बद्धेताः। वि । धर्मे विषये-निशायक प्रमागादर्शनात् संशयेची प्तचित्ते ॥ धर्मे सम्बदं चेतो ऽ ख ॥

🗴 धन्धेसावर्षिः । पुं। एकाद्येसना ॥

धर्मासुतः। पुं।युधिष्ठिरे ॥धर्मस्यसुतः॥

धन्त्रीधि

धर्माहः। पुं।किन्द्रः। धृम्याटपिचिषा॥ 🎘 धर्मास्यः । पुं। माड्विवाके ॥ धर्मे तिष्ठ ति। ष्ठा०। कः॥

धर्मास्थानम्। न। स्यान्वयसभवने॥ धर्माङ्गम् । न । ब्रह्मचर्यादिदशसु ॥ यथा। ब्रह्मचर्येगसस्यनतपसाच प्र वर्त्तते । दानेन नियमेनापि चमा ग्रीचेनवस्त्रभ ॥ अहिंसयासुगान्या च श्रस्तेयेनापिवर्त्तते। एतेर्दश्राभर क्रेस्त् धर्ममे वप्रस्त चयेदिति पा॰ भू०॥ धर्मातमजः। पुं। युधि छरे॥

धर्मातमा । पुं । धर्मस्वभावे । धर्मानुगत चित्ते ॥ धर्मकात्मायस्य ॥ स्निवि षेश्री॥

धर्माधर्मापरीचणम्। न। मिताचरा क्तपरीचाविश्रेषे॥

धर्मीधर्मीहत्। पुं। मीमांसके ॥ धर्मा ऽधर्मी व्रिधिनिषेधचादनागम्यापर मार्थे विति मीमांसकस्यक्तामा चम्। देशकालादिष्धमी ऽधमेवा विप्रतिपत्तिदर्भनात् ॥

धर्माधिकरणः। पुं। धर्माध्यचे ॥ तस्त च्यां यथा। समः भवे चिमिचे च सर्वे शास्त्रिशारदः । विप्रमुखः कु ली नश्च धर्माधिकायो भवेत् ॥ इतिम त् प् ॥ न। राज्ञीविचारस्थाने ॥ यथा। धर्मशास्त्रान्सारेग अर्थशास 💥 धिमांगी

निरूपणम् । यनाधिकियते स्थाने धर्मीधकरणं डितत् ॥ इति वी० मि॰॥ पुरुषान्तरतत्त्वज्ञाः प्रांशव श्चाप्यले। लुपा:। धर्माधिकरणे का या जनाह्वानकरानराः ॥ इति म-तस्य पु॰॥

धर्माधिकरणी। पुं। धर्माधिकरणवि शिष्टे। धर्माध्यचे। माडुवाके॥ धर्मीधनः। पं।धर्मधिकरणि॥ कु बारी बगुणोपेतः सर्वेकर्भपरायणः। प्रवीताः प्रेषताध्यची धर्माध्यची वि-धीयते॥ परमेश्वरे॥ धर्मपदंबच ग्रायाधमीधमीप्रतिपादनम् । तथाच धर्माधर्मी फलदानाय ऋध्यचावस्वे ति ते। अध्यचयतीतिवा॥

धर्म्माभासः । पुं। श्रुतिस्मृतीतरशास्त्रो त्ती सुकृते ॥ यथा । श्रुतिस्मृतिभ्या मुद्दितं यत् स धर्मः प्रकीत्तितः। अ न्यशास्त्रेषु यः प्रोक्तो धर्माभासःसड चत इति देवीगीता॥

धर्म्भारतस्य । न । पुरस्यवनविशेषे ॥ तीर्घविश्वेषे॥

धर्मातनम्,। न। राज्ञोधर्मदर्भनार्थे धर्षसाम् । न। परिभवे ॥ रते ॥ धृषे मासने। विचारासने। व्यवहारासने॥

धम्मास्तिकायः । पुं। पुत्रसास्तिकायादः धर्षणी । स्ती । स्राभसारिकायाम्।

न्यस्मिनभ्युद्यहेते।॥

🎇 धर्मिगी। स्त्री। रेगुकायाम्॥

धर्षगी

धर्म्या । वि । पुण्ययुते । धर्मवति ॥ 🕸 धर्मी विद्यते ऽस्य। दूनि:॥ अधिक दे शवृत्तें। । धर्मा यागादिरूपाः श्रीताः स्मान्तीस्नान्त्रिकाश्व भगवत्समारा-धनरूपा:ग्राह्यचेनस्यायचेनचसत्त्य स्येतिधर्मी। इनि: ॥ धर्में श्रे सर्वम स्रान्तं प्रकारेतु विपर्ययः॥ धिर्माष्टः। चि। धार्मिके॥ धर्मे। त्तरः। वि । धर्मप्रधाने ॥ धर्मीपदेशकः। पुं। श्रीगुरी॥ धर्म्यम्। चि। धर्मयुक्ते ॥ धर्माद्नपेत म् । धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेत् इति यत् ॥ धर्मे गप्राप्ये ॥ नै।वये।धर्मे त्या दिनायत्॥

धर्म्यविवाहः। पुं। ब्राह्म देवार्षं गान्धर्वप्रा जापच्यरूपे विवाहविशेषे ॥ धर्ष:। पुं। प्रागल्भ्ये ॥ अमर्षे ॥ शक्ति वन्धने ॥ संहता ॥ हिंसायाम् ॥ धर्ष गम्। धृषेभीने घञ्॥

धर्षकः । चि । अभिभवकर्त्तरि ॥ नटे॥ धर्षकारियी। स्त्री। दूषितायां कन्या याम्॥

र्ल्युट्॥ धर्षश्रब्दार्थे॥

असत्त्याम् ॥ धर्षति । निधुषा० । स्युट्। ङीप्॥

% अर्थ चन्छः अर्थ धन्छः अर्थ धर्षणीयः। चि। अभिभवनीये। धृष्ये॥ धर्षिगी। स्ती। पुंश्वल्याम् ॥ धर्षितम्। न। रता। मैथुने ॥ इति चिकाराउग्रेषः ॥ चि । कृतधर्षे गो । प रिभूते। तिरस्तृते ॥ धुषे: तः। इ-'झ्यो ॥

धर्षिता। स्ती । अस त्याम् ॥ तिरस्क तायाम् ॥

धनगढः। पुं। हत्नगढन च । धन स्रांकडा दतिगाड भाषा॥

धलाएडकः। पुं। धलाएडे॥

धवः। पुं। नरे ॥ धूर्ते ॥ पत्था ॥ स्व-नामैवखातेवृत्ते । मधुरत्वचे । पी तफते। गारि। गुष्तरचे ॥ अस्यगु याः । धवः श्रीतः प्रमेहाश्रःपाण्डु पित्तकफाप हः। मधुर स्तुवर स्तस्य फलच्च मधुरं सनागिति भावप्र काशः॥धवति धुवति ध्नेति धुना ति वा। धूज् धुज्कम्पने ध्विधू नने वा। पंचायच् ॥ यदा । धूयते । ऋदेरम्॥

धवनः। पुं। दृषश्रेष्ठे। सन्हाचे ॥ ची नकर्परे ॥ धवरचे ॥ रामविशेषे ॥ वीरवचे ॥ पाग्डुप्रभेदेखगे । धैा ला दति भाषा॥ धवलः पाण्डु रहि ष्टो रक्त पित्तहरी हिमः। रसे पाके च मध्रः सङ्गाची वात्रशान्तिकृत्॥

धवखी

न । श्वेतम्रिचे ॥ छन्दोभेदे ॥ यथा 🎖 । दिजवरगणयुगसनगणनगणयुगक लं विमलवलयसिपच वालयसकल जनसुखम्। फिशापतिवर्भिशित म मलधवल मिह हितं विमलकवि सु हृदिव चिंचत मिति भुविविदितम् ॥ यथा ॥ उपगतर्हसुर्भिसमयर् तिसुम् खित्र वे निध्वनस्थिपिव सह मधुजिच्चिमपदे। कमलनयन म नुसरसिख तवरमसपरं प्रियतमग्र इगमनमुचितमनुचित सपरम्॥ नि। मुक्ते। सितवर्णाची ॥ सुन्दरे॥ धावु । वाच्च जात् कतः धाताई

धवलपत्तः। पुं। इंसे ॥ शुक्तपत्ते ॥ धवलपाटली। स्त्री। सितपाटलिका याम् ॥

धव्लस्तिका। स्वी। खटिकायाम्॥ धवलयावनाल:। पुं। यावनालविश्रेषे । तार्तण्डुले । पाण्डुरे ॥ धवला। स्त्री। शुक्तवर्णायाङ्गवि॥ धव खवर्षयागात् अनुदात्तत्वाभावात्र-

धवलार्कः । पुं। प्रतापसे ॥ धवलप्रचा सावक्या

ङीष्॥

धवली । स्त्री । धवलवर्णीयाङ्गवि । धर् 🛚 खायाम्॥ गीरादित्वान् डीष्॥

धातुः

ध्रिधवतीत्यसम्। न । कुमुदे ॥ ध्रवायकः । पुं। समीरयो । वायो ॥ धु नाति । धूज्० । स्रायको जू धूमिङ्कि धाज्यः ॥

धिवस्। न। यत्त्रच्खनचाखनयज ने। अप्तेः सत्युचणायसगत्त्वचारचि ते यजने॥ धृयते ऽनेन। धृष्ण्०। अत्तिंनु धृस्हद्दति दृषः॥

घा: । पुं । ब्रह्मिश्वाशास्ति ॥ ष्टहस्पते॥ धाकः: । पुं । वृषे ॥ भाजने । आहारे॥ आधारे ॥ द्धाति । दुधान् । कृदा धाराचिकिल्यः कः। इतिकः ॥

धाटी। स्त्री। स्त्रस्यवस्त्रन्दे। प्रपाते। श्र वीः सम्प्रस्थासने॥

धायकः । पुं। दीनारभागे। स्वर्धभूषा भागे ॥ दधाति । दुधाञ्० । आय-केल् पृधिङ्किधाञ्भ्यः ॥

धातकी। स्ती। सद्यपुष्पायाम्। धातः
पृष्पाम्। धारः इतिप्रसिद्धे गुल्मे॥
धातकी कटुकाशीता मदकृत् तुव
रा लघुः। तथ्यातीसारपित्तास्तिविसं जित्॥ अधाः पृष्पाणि
ग्राह्याणि॥ धातुं करोति। तत्करोतीतिणिच्। टिलोपः। कुन्। पिपाल्यादितान् कीष्॥

थ्ळं धातुः। पुं। इन्द्रियेषु ॥ शब्दयाना। १४४ ॐ म्देषसर्वादा ॥ अत्रार्थनिर्णयार्थमु धातुः

क्तंयया । क्रियावाचित्त माखातुं प्र सिद्धोर्थं: प्रदर्शित: । प्रयागता उन्धे मन्त्रया अनेकार्याहिधातवद्रति ॥ स कर्मकाकर्मकभेदेन धात बादिविधाः । तथाचि। सत्ताजीवनद्रपंभी तिश्रय नकी डानिवास चया खन्त ध्वानन भेा गतिस्थितिजराखज्ञाप्रमादे।द्ये । माहेखेटनवेगयुदुद्दन खातिचरी नादके गुहिस्वेदपलायन समयके गा नौधुतीमकाने ॥ हतीजागरभो पवक्रगमनात्साचेस्ती संशयेसा-नै।मन्दगतीचन्द्रस्यपतनेचेष्टाम् धी रोद ने। एडी हावकृतीच सिद्धिवर ती इर्षे। पबेश्वे बले बम्पोद्देशनिमें प्रभ-क्रयतनाचे धातवा ऽ कर्मकाः ॥ दै। र्वन्यादिषु चार्षेषुवर्त्तेमानास्त्धात यः। वाचकाभावमान् यतस्तसा दक्रमंकाः॥ कैाटिल्यादिष्चार्वेषु-प्रीक्तायेतेत्धातवः । तदङ्गावे ऽक मेकाः स्युक्तदत् कु त्यांसकर्मकाइति ॥\*॥ आ का भादिम इ। भूतेषु ॥ भव्दा द्याकाश्रादिगुगोषु॥ रसादिषु । र-सासङ्गांसमे दे।स्थिमज्जाशुकाि धातव द्रस्युत्तेषु ॥ गैरिकमनः शि खादास्विकारे॥ क्षेत्रादै।॥ तेषा तवापिविद्यद्भिगेदिता देहधारणात् 🕸 । भ्रताइसुश्रुतः । विसगादानविचे - 🎎

पै:से ामस्योनिका यथा । धारयन्ति जगह देइंकफिपत्तानिकास्तयेति॥ म्रस्मि ॥ स्वर्णादै। ॥ सुवर्णे रूपता म्राणिहरितालंगनः शिला। गैरिका ष्त्रनत्रासीससीस ते हाः सहिङ्गुलाः । गन्धकाऽसकामच्याद्या धातवागि रिसभावाः॥ \*॥ नवधातवायया। हेमतारारनागाश्च ताम्राङ्गेच ती-च्याकम्। कांस्यकं कान्तली इश्व धा तवा नत्र की तिताः॥ \* ॥ अष्टधा तवायया। हिरायं रजतं कांस्यं ता म्रं सीसक्रमेवच। रङ्ग मायसरैच्य च धातवाष्ट्रीप्रकीर्त्तता इतिदान सागर: ॥ ऋषिच । सुवर्षे रजतं ताम्रं ले। इं क्षप्यच्य पार्दम् । व-क्रम सीसक चैवद्रचाष्टी देवसम्भ वा इतिवैद्यकम्॥ ॥ सप्तधातवा यथा। स्वर्णे रूपाच ताम्रच रङ्गं य सदमेवच । सीसं ले। इच सप्तेते धानवा गिरिसस्यवाः इतिभावप्रका श्र:॥ \* ॥ वलीवितवा लच्यका श्यावल्यजरामयान् । नि शार्थे दे इंदध तिन्हणांतद्वातवामताः॥ \* ॥ सप्तो पधात वे। यथा। माचिकंतु शिकामे चनी बाञ्जनशिखा ऽ खकाः। रसकः प्चेतिविज्ञेयाएतेसत्तोपधातवः॥\*॥ धातुभृ

यथा। स्तन्यं रजश्च नारी यां काले-भवति गच्छति। गुइमांसभवः से हे। यः सा सङ्कीर्च्यतेवसा । स्वेदादन्ता स्तथाकेशा स्तथेवाजयसप्तमम् । इ तिधातभवाचेयाएतेसमोपधातवः॥ इतिसुखवीधः॥ 🛪 ॥ लोकेषु ॥ व-स्त्रि ॥ धीयते सर्वेनिः चिप्यते स् यादाविसिन्नितिब्युत्पच्या स्रात्मिन ॥ द्धाति शोभां धीयते वा । डुधा ञ् । सितनिगमिससी तितुन् ॥ य रीरदूषणाद्दोषा मिलनी नरणाना लाः। धारणादृतिव स्तेस्यु वीतिपत्त कफाख्यः॥ ॥ इरितालं इरे वीं र्थे बच्ची वीर्थे सनः श्रिका। पार्इं शिववीयंस्याद्गन्धकं पार्वतीर्जः॥ धातुकाशीशम्। न। ) द्रव्यविशेषे। धातुकासीसम्। न। र्वासीसे॥ धातुम्रम्। न। काञ्जिके॥ धातुद्रावकम्। न। टङ्क्षे ॥ धात्नाशनम्। न। काष्ट्रिके॥ धात्पः । पुं । श्रीरस्थप्रयमधाता। रसद्तिखाते॥ धात्पृध्यका। स्त्री।धात्पुष्याम्।धा दुफूल द्रिभाषा॥ धातुपुष्पी। ही। धातुपुष्पिकायास्। धातक्याम् ॥ ग्री (स्थसप्तधातुभवसप्तीप धातवा । धातुभृत्। मुं। पर्वते ॥ वि । धातुमा हूँ

धाता

षके ॥

धातुमाचिकम्। न। माचिके। धी तके॥ धातुमारियो। स्त्री। सर्जिकायाम्॥ धातुराजकम्। न। रेतसि॥ धातुवल्लभम्। न। टङ्क्षे॥ धातुवादी । पुं। कारम्धिमिन । धातुवा । धाविका । स्ती । स्त्राम खकाम् ॥ द्रते॥ धात्वेरी। पुं। गन्धके॥ इति मचं ॥ धात्रभेखरम्। न। कासीसे॥ धातूपलः। पुं। कठिनिकायाम्॥ धाता। पुं। ग्रज्जयाना। ब्रह्माणा ॥ उ पादानस्वात् सर्वेख कर्मापखजातस्य धानीपनम्। न। श्रामखकीदले ॥ता विचित्रतया प्राश्विभ्योविभक्तरि । पेर विश्वतामुखीधाता सर्व कर्म फलदाते दुर्ज्ञेयाभुवनद्ये॥ विष्णा । श्रीपत्रा ॥ अननादिरूपेण विश्वं द्धाति धा रयति । द्धाते स्नृच् ॥ भृग्सुनेः पु चे ॥ दममेवत्सरे ॥ यथा । निष्य-त्तिः सर्वेश्रखानां सध्याधातरिकीिर्त्त ता। इचुचीरगुडादीनां प्रवलचंव रानने ॥ घर्माचकाष्टमेभेदे (॥।ऽ।) ॥ चि। पाचके॥ धार्या पेषम्साम र्थयुक्ते॥ धारके॥द्याति। बुधाध्

। द्वा

धानीफ

धाष्ट्रदः। पुं। सनत् सुमारे ॥ ब्रह्मणः सुतमाचे ॥ धात्रपृष्यिका। स्त्री। धातक्याम्॥ धात्र प्रामशः। श्रीषकःकप्॥ धाष्ट्रपृष्पी। स्त्री। धातक्याम् ॥ धात पुष्पमस्याः। पाचिकःकवभावः॥ धाची। स्त्री। जनम्याम्। सातरि॥ श्रामं बक्याम् ॥ वसुम स्थाम् । भ्वि ॥ उपमातर्॥ धीयते । घेट्० । घः कर्भागपृन् ॥ द्धातिवा । बुधाञ् ०। सबेधातुभ्यःष्ट्रन् । घित्वान् ङीष् ॥

खीग्रपचे॥ षवितरि । कर्मफलविधातृणां मध्ये । धाची पृतः । पुं । नटे ॥ उपमातः सु ते ॥ धात्याः पुषः ॥

श्वरविभृतिः ॥ धातुर्गतिविचिषाच धाचीफलम् । न । आमखकीफले । आं वला इतिभाषा ॥ धाव्याः फलम् ॥ इरीतकीसमंधाची फलं किन्तु विश्वे षतः। रक्तपित्तप्रमेस्र परं दृष्यं रसायनम् ॥ इन्ति वातं तदम्बलात् पित्तं माधुर्यश्चेत्त्यतः । कफंरूचक षायचात् फलंघात्यास्त्रि दे । षजित् ॥ अज्ञारपाकसदुयलसुपाचितानि सि न्धू यि इङ्ग मिर्चादिसमन्वितानि । तसेष्टतेपुनर्पिप्रतिभाजितानि धा-दीफलानि जनयन्ति हिनाठरा-<sup>88</sup> **XXXX** 

धानी

वितम् ॥ धाचे यिका । स्त्री । धात्र्याम् । धाय इ ति भाषा॥ यथा। पठेडु।चेयिकावा कां प्राद्मुखो वाष्युदद्मुख इति॥ धाचेयी। स्त्री। धाचेयिकायाम्॥ धानम्। न। पोषयो ॥ निधाने ॥ धी-यते ऽस्मिन्। ल्युट्॥ धानक्रम्। न। धन्याके॥ धाना। स्त्री।। बहुरी द्रतिभाषाप्रसि हे भृष्टयवे॥धन्याके॥ अभिनवे।द्वि ने। अङ्गरे॥ चूर्यसम्बर्ध । धानाः । स्त्री । धाना भृष्टयवे स्त्रिय इतिव हुवचननिई शात् वहुवचनानोपि ॥ यवास्तुनिस्तुषाभृष्टाः स्मृताधाना इतिस्वियाम्। धानाः स्युर्दुर्जरा रू चा स्नृट्पदा गुरवश ताः॥ तथामेदः कफक्कि हिनाशिन्यः सम्प्रकी चिताः ॥ इषाति द्धति वा। डुघाञ्०। धा पृषस्य ऋतिभ्योनः। टाप्॥ धानाकाः। स्त्री। धानासु ॥ निष्णंबहु चनान्तीयमितशब्दरतावखी ॥ धानाचूर्णम्।न।भृष्टयवचूर्णे।सत्तुषु॥ धानी। स्ती। पीनुरचे॥ स्राधारे॥ यथा। राजधानीततः साभूत् सर्वया द्वभूभुजामिति॥ घीयते ऽस्वाम्॥ कर्णा ऽ धिकरणयोश्चेतिस्युट्।

ङीप्॥

धान्यम्

धानुष्कः। वि। धनुष्ठरे। धन्त्रितः॥ धर्थे नः प्रहर्ण मस्य। तद्स्येन्द्रधिकृत्यः प्रहर्णमिति ठक्। इसुसुक्तान्तात्-कः॥ यदा। धनुषाजीवितः। वेतः ठञ्॥ लस्नात् तृतीयभवने॥ धानुष्का। स्त्री। स्रपामार्गे॥ धानुष्यः। पुं। वंश्रो॥ इति रानिः॥ धानेयम्। न। धन्याके। धनिष्ठा-धानेयम्। न। इति भाषा॥ धान्या। स्त्री। एखायाम्। पृथीकायाः म्। एखावची इति भाषा इतिशब्दः चन्द्रिका॥

धान्यस्। न । धन्याके॥ परिपेले॥ चतु स्तिजपरिसाखें ॥ पूर्वदारगृहे ॥ बी हिसामान्ये नीवारा दे। ॥ धान इति भाषाप्रसिद्धे सतुषतग्रह चा दे। भा गाई । असे ॥ धान्यं तिविधम् आशु षष्टिकशाचिभेदात् । तचप्रावृट्का । ग्रीपाजं लभवमा गुः हेमनोड्नवं शाखि: ॥ धान्यं सर्वे नवं स्वादु गुक् श्लेपाक-रं स्मृतम् । तन्तुवर्षे वितं पथ्यं य तो खघुतरं हितत् ॥ वर्षे वितं-सर्वधान्यं गीरवं परिमुर्चात । न तु च्यजित वीर्यस्वं क्रमान्युचच्य तः परम् ॥ एतेषु यवगाधृमति-लमाषा नवा हिता: ।

। याद्यानमा स्वस्थान्मति चिताः धान्य ाजः । पुं । यवे ॥ ग्यवनोध्बचौद्रजाङ्गलगूल्यभ्ान- | धा यवीजम्। नः धन्याके ॥

ति असन्ते वाग्भटेनाकत्त्वात् ॥ धाने विधान्यवीरः । पुं । साधे ॥ दा। द्धति। दुधान् । द्धाते र्यन् नुट्चेति यनुटै। ॥

धान्यकम्। न । धान्याके ॥ इ०रानिः॥ धान्यके। ष्ठकम् । न । धान्य एचार्थे ग्रहे । गाला इतिभाषा ॥

धान्यचमसः। पुं। चिपिटके॥ धान्यत्वक्। स्ती। तुषे॥धान्यस्यत्वक्॥ धान्यधेनु:। स्त्री। दानार्थे धान्यनिर्मि तधेना ॥

धान्यपचत्रम्। न । शास्त्रिधन्यादिप-चसु ॥ यथा। प्रात्तिधान्यं त्रीविधा न्यं गूक्षान्यं हतीयकम्। ग्रिन्नि धान्यं च्रधान्यति स्यूर्त्तधान्यपञ्चन म् ॥ माजयारक्ताणाल्याद्या बीह्यः षष्टिकाद्यः। यवादिकं शूक्षान्यं स् तारंशिन्धान्यकम् ॥ कङ्ग्वादि चुद्रधान्यं यात्रवाधान्य चतत्स्त मिति॥ अतीसारेपाचनविश्वेषे॥ यथा । धान्यवास क्षित्वाब्दनागरै: पाचितं जलम् । श्रामशूलविवन्धवंपा

धान्याभ

रूचा न तथागुगाकारिः चनंनिच्यसेनितसितिभावसित्रः॥ णाः ॥ पुराणावर्षेद्यादुपरिस्थिताः , धान्यमायः । पुं। धान्यविक्रयिणि ॥ । पथ्याभिनान्तुपुरागाहिताः । पुरा धान्यवर्द्धनम् । न । वार्द्धम् । धान्यवद्धी ॥ पे। षर्यो साधु । तत्रसाधुरितियत् ॥ य धान्य बृद्धिः । स्त्री । धान्यवर्द्धने । सद्ध मेतावडुान्यंदेचि ततोमासानन्तरं व षीनन्तरंवा सपाइं साईं दिगुणंबा दः खामी च्येवरूपायां हड़ी॥ धान्यशीषं क्रम्। न। धान्यस अर्थान्। धान्याकम् । न । धन्याके । कुरूतुम्बृक्**या** ॥ धान्याकं तवरं सिग्ध सहस्यं सूच सं खघु। तिक्तं कदुवाबीयेच दी

> ग्रांहि स्वादुपाके विदेशमन्त् । तृ ष्णादाच्वसिश्वासकासामार्थः कृसि प्रणुत्। मार्रेन्तुतहुणं स्वादुशियोषा त्वित्तनाश्रनम् ॥ धान्य मकति। अ ककुटिनायाङ्गता। स्रम् धान्याग्रस्। न। ब्रीडिमखर्याम्॥

पनं पाचनं स्मृतम् ॥ ज्वरघ्नं राचनं

धान्याचनः । पुं। दानार्थंधान्यनिर्मिते पर्वते ॥ धान्याक्षम् । न । अक्षक्रमार्गोपयाः गिवस्त्रिन ॥ पादांश्र गाजिसंयुक्त म स्रं वद्घाय कम्बले । तिराचं स्थापये

कीरे तत्क्षिकं मद्येत्करे ॥

धामार्ग

म्बलार्गालितं सत्सं वालुकारिह तश्वयत्। तद्वान्याश्रमितिप्रोक्त म अमार्यासदुये दतिभावप्रकाशः॥ धान्यान्तम्। न। का जित्रे ॥ धान्यान्तं शां जिच्यां च्छकाद्रवादिकृतं भवेत् आयः। पुं। पुरे हिते ॥ । धान्याम्नं धान्ययानिन्वात् प्रीगानं-खघुदीपनम् । अवचै। वातरागेषु सर्वेष्वास्थापने जितम् ॥ धान्येष्वभि ष्तमन्त्रम्। शाकपार्थिवादि॥ धान्यारि:। पुं। मृधिके॥ धान्योत्तमः। पुं। श्रालिधान्ये॥ थामकः । पुं। माचकपरिमाखे ॥ दति वैद्यकपरिभाषा॥ धाम। न। देहे ॥ गृहे ॥ रश्मी ॥ स्थाने। आश्रये॥ जन्मनि ॥ प्रभा वे ॥ त्विषि ॥ ज्योतिषि । स्वयमा काशे। स्वस्व हृपे ॥ द्रधाति धीयते वा। बुधाञ् ा मनिन्॥ धामनिधिः । पुं । ऋर्ये ॥ धामानिधिः॥ भामनी। स्ती। धमन्याम्॥ धामवान्। चि । ते जस्विनि ॥ धामार्गवः । पुं । अपामार्गे ॥ घोषके । तीर्जी इतिप्रसिद्धे शाके ॥ नेन्वाँ खे। पीतघोषाखेपि ॥ धानोर्मः। थामार्गे वाति । वा । जातीन्पेति नः ॥ यदा । धाम च्र च्छ्ति । च्र ० । अन्येश्वच् । धामार्चासागीश्च।

धारम् गारतहितज्ञीति टच्॥ यायः। द्वि। धारणकर्त्तरः॥ धाया । वि । धार्यकर्त्तर ॥ पे। घराक त्तीरि ॥ यथाविश्वस्य धायादति ॥ धव्या। स्त्री । विक्रिपञ्चालनार्थायास-चि। सःमिधेन्याम् ॥ धीयते पृथ्य-ते ऽिकरनया धीयते ऽनया सिन दितिबा। पायसान्नायनिकायधा-ऱ्या आनइविनिवाससामिधेनी जि ति धान्रीग्यत् युगाममञ्च धार:। पुं। जलधरासारदर्घेगे ॥ ग्रावा न्तरे ॥ ऋषो ॥ प्रान्ते ॥ गम्भीरे ॥ भारम्। न । दिख्पानीयप्रभेदे ॥ धा-राभिः पतितं ते। यं ग्रहीतं स्फीत वाससा । शिलायां वसुधायांवा धैा तायां पतित च्यात् ॥ सीवर्धी राज ते ताम्रे स्फाठिके काचनिर्भिते। भा जने सन्भयेवापि न्सापितं धार स्-च्यते ॥ धारं नीरं विदेषम् मनि द्धियरसं चघु। सै।म्यं रसायनं वच्यं तपैगं ज्ञादि जीधनम् ॥ पादनं म तिक न्यूक्तिन्द्रादाइश्रमसमान्। वृष्णां इर्ति तत्पृष्यं विश्वेषात् प्रा रिषिस्मृतम्॥ ॥ धाराजलम्बर्दिवि धंगाङ्गसामुहभेदतः ॥ यदास्या दा 🕸 श्विनेमासि सूर्यः स्वातीविशाखयाः 🖁 **88888** 

धार्या

। तहाम् जलहै मुक्तं गाक्रमुक्तं म नीषिभिः ॥ अन्यदाम्ग्राभीषिन चिष्यदाम्बुदैः । अभिनृष्ट मिदं तीयं सामुद्रमितिसंचितम् ॥ \*॥ गाक्तं जलं स्वादु सुभीतलम् क्षि प्रदं पित्तकफापच्च । निर्देशिमष्टं च्च तच्च निच्चं गुणाधिकं स्वीत्रग्र चीतमाच्छः ॥ सामुद्रसिल्लं भीतं-कफशातकारं गुरु । चित्राया माश्वि-ने तच्च गुणाच्चं गाक्तवद्वनेत् ॥ पति तं भृवि तत्तीयं गाक्तं सामुद्रमेववा। स्वस्वाश्रयश्रभाद् गच्छोदन्यदम्बद्रसा दिकम् ॥ इतिरानिर्घेष्टः॥

धारकः । पुं। कलसे ॥ वि। धारसकः -स्तेरि॥

धारणः । पुं। सम्मते ॥ नीरे ॥ स्वर्षी के ॥ परमेष्टिनि ॥ घृता ॥ न । बि धारणे। धरणा इति भाषा॥ धारयति

। धृष् । नन्यादिस्वाद्ध्यः ॥ धारणा । स्ती । योगाक्ते ॥ देशवस्वश्चि सस्य धारणा ॥ १ ॥ देशे नाभिचक नासाग्रादे । चित्तस्य वन्धोविषयान्त रपरिष्ठारेण यत्स्थिरी करणं साचि सस्य धारणे स्यु यते । स्यमर्थः । भे व्यादिचित्तपरिकर्मवासितान्तः कर-योन यमनियमवता जितासनेन-परिष्ठतप्राणविच्चे पेण प्रस्थाष्ट्रतेन्द्रि धारा

यग्रामेगा निर्वाधे प्रदेशे ऋजुकाये न जितदन्द्वेनयागिना नासाग्रादा-सम्प्रजातस्य समाधेरभ्यासायचेतसः स्थिरीकर्यं कर्त्त्र्यामिति॥ ॥ य मादिगुग संयुक्ते मनसःस्थिति रातम नि। धारणा प्रोच्यते सङ्गि चीगमा स्वविशारदै:॥तसात् समस्तशक्ती नामाधारे तत्र चेतसः । कुर्वीतसं-स्थितिं सातु विज्ञेया गुइधारणेति वि॰ पु॰॥ धोयेचित्तस्यस्थिरवस्यने ॥ अदितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रयष्टिशा र्यो ॥ यत्र यत्र मनायाति ब्रह्मसस्त द दर्जनात्। सनसा धारमञ्जेव धा रया सा परामता ॥ मधीदायाम्। सं स्थायाम्। न्याय्यपष्रस्थिता ॥ वृद्धी ॥ निश्चये ॥ धारयति धर्मम्। धृज् । नं श्खुः ॥ युच्वा ॥

धारणी। स्ती। नाडिकायाम् ॥ वृहो क्रमन्त्रविश्वेषे ॥ श्रेष्याम् । पङ्कौ॥ धारणीय: । चि। धार्ये। धारयितुंश्वका ॥ धृत्रो ऽनीयर्॥

धारणीया। स्त्री। धरणीकन्दे॥ धारियत्री। स्त्री। धरित्याम्॥ वि।धा रियतरि॥

धारा। स्त्री। सैन्याग्रिमस्त्रन्थे ॥ घटा || दिच्छिहे॥ सन्तती ॥ इवह्रयस्य प्र- 🍇 पाते॥ खड्गादेनिश्चितस्खे॥ इति 🕸

**888**3

श्रसि ॥ अतिवृष्टा ॥ समूक्ते ॥ घना सारवर्षे ग्रे॥ सहग्रे॥ इतिविश्वः ॥ पुरीविशेषे ॥ तुरक्रगतिपच्चके-॥ अश्वानान्तुगति धौराविभिन्ना सा च पच्छा। ग्रास्कव्दितं धारितकं रे चितं विलातं शुतम् ॥ धारितंविला तं धाराषुतमुत्तेजितंक्रमात् । उत्ते रितचीत पचित्रचयेत् तुरगंगतीः ॥ उत्तरितातिवेगान्धो नमुणोति न पश्यति। धीरितंगतिमाने यसोजि तं विलातंपुरः ॥ अग्रकायः समुद्धा साम्बिताखंनतत्विकम्। उत्तेजि तं सधावेमं योजनंश्वचत्रलाया ॥ पू वीपरीज्ञमनतः क्रमादुत्तारणं शुतम् ॥ अश्वयाखेतु संज्ञान्तरेयोक्ताः।ग तिः पुखाचतुष्काचतदन्मधाजवापरा । पूर्णवेगातवाचान्या पच्च धाराः प्र कीर्त्तिता: ॥ एकैका चिविधा धारा इयभिद्याविधासता । बच्ची सध्या तथादीर्घाच्चेतायाजयेत् क्रमा-दिति ॥ धार्यन्ते अश्वा अवा ऽनयावा । धृष् । ययनाः। भि० छङ्। ऋह भोङोतितिग्रोनिपातनाही घीवा॥ धाराकदम्बः। पुं। केखिकदम्ब इति गीडभाषा प्रसिद्धे कदम्बिष्येषे ।

धारितः में ।। उत्कर्षे । इति हेमचन्द्रः । य धाराङ्कुरः । पुं । नाशीरे ॥ श्रीकरे 🛭 ॥ घनापले ॥ इति मेदिनी ॥ धाराङ्गः। पुं। असी। खड्ने ॥ तीर्थे ॥ इति हिमचन्द्र:॥ धाराटः। पुं। चातके ॥ अञ्चे ॥ मेघे ॥ मत्तमातक्रे। मत्तगजे ॥ इति भव्दरतावली ॥ धाराधरः । पुं । जलधरे । मेघे ॥ धारा गां घरः॥ खङ्गे॥ धारापूपः। पुं। अपूपविश्वेषे॥ घतसि श्रा कनिका या दुग्धेनाले। डिता-तुसा। धाराख्या पृपकं स्वाज्ये पकं खग्डेन याजयेत् ॥ आपूपकं सुम ध्रं वष्यं मित्तइरंपरस्। सुदिग्धं-रोचनं ह्रयमच्यर्थं वातनात्रनम्॥ धारापानः। पुं। मदनरचे॥ धारावनिः। पुं। वाया ॥ इतिविकाण्ड श्रेषः॥ धाराविष:। पुं। खड्ने ॥ इतिचिकाएड श्रेषः॥ धारासम्पात:। पुं। आसारे। संचावृष्टी ॥ धाराणां सम्पातः सम्भूयपतनस्। पतेभावे घन्॥

धाराबुची। स्त्री। विधारसुद्धाम्॥ धारिगा। स्त्री। धरायाम् ॥ प्राल्म-ं चिहुमे ॥

धारितः। चि। धृते ॥

**8888** 

प्रावृषेग्ये। मेघाभे॥

धासी

🛱 धारी । पुं । पी खुटचे ॥ 🔄 । धार्वि शिष्टे ॥

धारः ! वि ।पानकत्तीरि ॥धयति तच्छी सः। धेट्॰ । दाधेट् सिग्रदस-देशकः॥

धारेश्वरी। स्त्री। देवीविशेषे॥ धारीषणम् । न । दे इनेने पणधारया

सद्यः पतिते दुग्धे ॥ धाराष्णन्तम तं पयासमसरं निहाकरं कान्तिदं-रुषं रंहण मसिवर् नमतिस्वाद्ति देशपापहमितिराज निर्धेग्टः॥

धार्तः । वि । धृर्ते । सूतकृति ॥ धाव नम्। धावु०। सं० किए। वाहु जना त् वलापः। धाधावने चार्त्तः। धार्त्त र्स्यास्ति। ज्यो॰ ऋण्॥यदा। धाधा

वनेन ग्रार्तः॥

धार्त्तराष्ट्रः । पुं । असितासाङ्घसित क्ट्रहंसविश्वेषे । कृष्णेयुक्षचर्गे क्पनिवितेहंसे। गेंडिहाँस द्तिगी डभाषा॥ सर्पविश्वेषे। ऋहै।॥ कै। रवे। धृतराष्ट्रापच्छेषु दुर्धीधनादिषु ॥ धृतराष्ट्रसम्बन्धिभीकारोगादै। ॥ धृतराष्ट्रे भवः। तचभव द्रच्यग्। त

स्येद्भितिदा ॥ धार्त्त राष्ट्रपदी । स्त्री । इंसपदाम् ॥

💥 धार्ता। पुं। धारके। धारगकर्ति॥

आग्रामजस्यानि स्थातात् आर्द्धेधात्क

धावित:

स्रेडुखादेरितिने डाग्म:॥

धार्क्सिकः। त्रि। देवयो । धर्मश्रीले॥ धर्मयुक्ते॥ धर्ममधी ते बेदवा। धर्म चरतिवा। उ.ठक्। चरति रिइं श्रामेवायाम् नत्त्वनुष्ठानमाचे । ते न दैववशाहुर्मेष्ठच्तोऽपिद्रहेत्तोधा र्मिक इतिनीचाते॥

धार्थः। ति । धार्गीये॥ धाष्टर्म । न । सामर्थे ॥ प्रामलुखी॥ धृ ष्ट्रस्वकर्म भावावा। प्यञ् ॥

धावकः । पुं । रजके ॥ स्मृतीत्भिन्नावे तै। । वि । धावनक लेरि । शीघगा सिनि। घाउडिया इतिभाषा ॥ घाव

ति। धावु । खुन्।

धावन् । ति । द्रतंगच्छति ॥ धाव् । शंद्ध ॥

धावनम्। न । गमने ॥ गुडौ ॥ धाव्ग तिशुद्धोः। स्युट्॥

धावनि: । स्त्री। वृत्त्रिपग्याम् । धावति । धावगतिशुद्धीः । वाच्चकाद्निः

H कस्टकायी**स्**॥

धावनिका। स्त्री। कराटकारिकायाम्॥ धावनी । स्त्री । पृत्रिपर्ग्याम् ॥ कग्र-

कार्थाम्॥ कृदिकारादितिङीष्॥ धातक्याम् ॥

धार्वितः। वि। गते ॥ मार्जिते ॥ घो , या इतिभाषा ॥

88888

धिष्यः धिष्यः धिक्। स्र। स्रपकारशब्देभयात्वाद्ने । निर्मर्क्तने ॥ निन्दायाम् ॥ यथा । धिक् भसार्हितंभाचं धिक्ग्रामम शिवाखयम्। धिगनी शार्चनंजना धि विवदामि श्वाश्रयामिति ॥ धक्कयति । धक्कनाभ्रमे। वाह्यकाट्डिकप्रच्य यः। द्धातेर्वा ॥

धिक्कारः । पुं। निकारे । तिरस्कारे ॥ धिक्करणम्। कृञ्ः। घञ्॥ धिकृतः। वि। अपध्यस्ते ॥ निन्दिते ॥ धिगितिकृत:। धिगकारिवा। क्त:॥ धिक् किया। स्ती। निन्दायाम् ॥ इति हेमचन्द्रः॥

धिग्वणः । पुं। श्रूहेण वैश्याया मुत्पना म्रायागवी तसांत्राह्मणा दुत्पनेस-द्वीर्यंजातिविशेषे ॥ तस्यचर्मकाः र्यम् ॥

धियाम्पति:। पुं। सञ्ज्घोषे। पूर्वजिन विश्वेषे ॥ इतिचि । श्रात्मनि॥ धिषणः। पुं। चिद्रशाचार्ये । वृत्तस्य-ता ॥ प्रश्रस्ता धिषणा अस्य ॥ धृष्णा ति । निधुषाः । धुषे हिष् चसंचाया मिति क्युर्वी ॥

धिष्या। स्त्री। वृद्धी। सनीषायः स्॥ धृष्णुवन्त्यनया । जिधुषाः । क्युः । टाप् ॥

🕉 धियानः। पुं। अस्तिविशेषे ॥ शुक्रो॥ धीसान्। पुं। टहस्पता ॥ वि। पण्डि

धीमान्

न । स्थाने ॥ त्रस्तिसामान्ये ॥ सद्गः 💥 नि । प्राप्ती ॥ ऋचे । उड्नि ॥ धि ष्यते धृष्णोति वा । धिषशब्दे जि-धृषावा। सानस्वर्णे स्पर्धसीति साधु । धृषे ऋँकारस्येकारार्पर-त्वाभा ने। ग्याप त्याय प्रतिनेव निपात नात्॥

घी:। स्त्री। प्रचायाम्। मता॥ शास्त्रा दितत्त्वज्ञाने ॥ ज्ञानभेदे ॥ ध्याय-च्यनया। धी । धायते:सम्प्रसार गम्बेतिकिप्। इखश्चेतिद्धिः॥

धीग्याः । पुं । शुत्र्याचाष्ट्रसु ॥ तेयथा । शुत्रम् या अवगाञ्चेव ग्रह्मां धारगां-तथा। जहापे। हार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञा नच धीगुणा इति ॥ धियागुण: ॥ धीतः। चि। पीते। पीया इतिभाषा॥ धीति:। स्त्री। पिपासायाम् ॥ इतिन्हे मचन्द्रः॥

धीदा। स्ती। कन्यायाम् ॥ वुद्धी। स नी घायास् ॥ धियं ददाति । डुदा-ञ्ाकः। टाप्॥

धीन्द्रियम्। न। चानेन्द्रियेषु । सन त्रादिषु समस्तेषु यस्तेषुच ॥ मनः क्या तथानेचे रसनाचलचासह । नासिकेचेित घट्तानि धीन्द्रियागिप्र चचते ॥ धीसाधकामिन्द्रयम् ॥

धीरत्व

ते ॥ धीर्विद्यते यसा । मतुष् ॥ ज-हापाह्युगले ॥

धीमती। स्ती। वुहिमस्याम्। प्रश-स्तवुडियुक्तायाम् ॥ धीरख्यसाः । म त्प्। उगित्वान्ङीप्॥

धीरः। पुं। ऋषभेषधे॥ विविराजे ॥ धियमीरयतीतियुत्पच्या चिदा भासदारा धीतादात्याच्यासेन धीप्रें रके। धीसाचिषि॥ न। कुङ्कुमे ॥ वि। धैर्यान्विते ॥ स्वैरे ॥ पण्डि ते ॥ मन्दे ॥ विनीते ॥ वलयुते ॥ विवेकिनि॥ धियंराति। रा०। आ तानुपेतिकः ॥ धियमी रयति। ईर॰ । अग्। द्धति धीयते वा। उधा-न्। सुस्धाग्रिध्यः क्रन् । घुमा खेतीलम्॥ द्धाच्यापत् सुचित्तीम तिवा ॥ स्त्रीसन्तिक घीत् घीरोपि वि क्रियां भजतेखनु ॥ 🛪 ॥ विकार हेता विपिविक्रियनोयेषां न चेतांसितएव धीरा:॥ \* ॥ गतस्वार्धिममंत्राकं वि मुत्तो मुत्तवस्थनः। अविज्ञातगतिर्ज च्चात् सवैधीरउदाहृतः ॥ धीराच्च र्घवदचावूते ॥

धीरत्वस्। न। धीरतायाम्॥ यथा। प्रागल्थीदार्घमाध्यं शोभाधीरत्व-कान्तयः। दोप्तिश्वायत्नजाभावद्याव

धीसख:

धीरपत्री। स्ती। धरणीकन्दे॥ धीरखन्यः। पुं। महिषे ॥ दतिहेम चन्द्रः॥

धीराः । पुं । ज्ञानदेगुरौ ॥ धियंराति ददाति। रा॰। क्विप्चेतिकिष्॥ धीरा। स्त्री। नायिकाप्रभेदे ॥ परिष्ड तायाम्॥ काकाल्याम् ॥ सञ्चाज्यो तिषाच्याम् ॥ स्थिरायांचिचोन्नती ॥ अवगतुन्यायाम् ॥ धीराधीरा। स्त्री। नायिकाप्रभेदे॥

धी खटि:। स्त्री। दु ज्ञितायाम् ॥ इति हारावखी ॥

धावा। पुं। कर्मकरे। धीवरे॥ ध्याय ति । धेचिन्तायाम् । ध्याप्योः सम्प्र सार्याच्चेतिकानिप्॥

धीवरः । पुं। दासजाती । कैवर्से ॥ द धातिमत्यान्। ड्धाञ् । छित्तर च्छ्त्वरधीवरेच्यादिनाष्वरजनोनि निपातितः ॥

धीवरी । स्त्री । धीवरभायीयाम् ॥ धी वर प्रव्दात् स्वियां षित्वान् ङी ष्। द धाते:क्वनिपि वने।रचेति ङीबीवा॥ धीयापता । स्त्री । वृत्तियाप स्त्रे ॥ धीयक्तिः। स्त्री। निष्क्रमे। नुद्धसाम र्थे। गुत्रूषाद्यष्टविधधीगुबोषु॥ धि यःश्रक्तिः॥

हेलाः स्वियोक्तजाः ॥ इति हेमचन्द्रः॥ धीसखः । पुं। श्रमास्ये। मन्त्रिण ॥ इ

तिहेमचन्द्रः ॥ धियःसखा । टच् ॥ भीसिद्वः। पुं। धीसखे ॥ इत्त्यमरः ॥ धिया धियां वा सचिवः सहायः। धी प्रधान:सचिवावा ॥

धुः। स्त्री। कम्पने ॥ द्रस्येकाचरकाषः ॥ धुरीगः। वि। श्रेष्ठे ॥ धुर्थे। धारये ॥ धुतः। चि। त्यक्ते ॥ कम्पिते । विधूते ॥ धुयतेसा । धुञ्कम्पने । त्तः ॥ धुनानः । चि । कम्पयति ॥ धुनातेः क त्तिशानच् ॥

धुनि:। स्त्री। नदीमाचे ॥ धुनी। स्त्री। नदीमात्रे ॥ धुनाति वेत सादीन्। धुज्ः। क्विप्। षृषीद्रा दिखान् नक्। नान्तवान् ङीप्॥ धुनीनाथः। पु। समुद्रे ॥ धुनीनां-सरितांनाथ: ॥

धुन्धुसार:। पुं। श्रक्तगापे ॥ ग्रहधू मे ॥ पदाखिके ॥ कुवलयाम्बे । राज्ञो वृह्दश्रखपुचे ॥

धुन्धुती। स्ती। वासप्रभेदे॥ ध् । स्त्री। भारे ॥ चिन्तायाम् ॥ र्था चग्रभागे। यानमुखे ॥ धूर्वति । धु वीं हिंसायाम्। आजभासेति किए। वीरितिहीर्घः॥

धुरन्धरः । पुं । धवहमे ॥ चि । धुवैहि। धुर्वै। भारवाढरिष्टषादै।॥ धुरंधा रयति । संज्ञायां भृतृवृज्ञिधारीति खच्। इति स्वामी ॥वाचंयमपुरन्द ॥धुस्तुरः। पुं। धुस्तूरे ॥

रै।चेति चनारसानुक्तसमुच्यायं चात्सः इति नव्याः। खचि इस्वः। अर्हाईषदितिमुम्॥ धुरा। स्ती। भारे॥

॥धुरंवहति । खः सर्वेधुरादि च्यत्र ख द्रतियागविभागात्खः ॥

धुरीय:। पुं। अनडु इि॥ इतिरानि०॥ धुर्थः । चि । श्रेष्ठे ॥ भारवाढरि । धै। रये ॥ कार्यनिर्वाइके ॥ धुरं वहति । धुराय ब्ढका धितियत् ॥ पुं। अन दुहि॥ ऋषभौषधा ॥

धुईइ:। दि।भारवाढिर एषे। धुर्वे॥ वहतीति वहः। अच्। धुरावहः॥ धुवका। स्त्री। भ्रुवकायाम्। धुया इति गाड भाषा ॥ धूज्र । कः। तताज्ञा तादाकः। चिपकादित्वानेत्वम्॥ धुवन:। पुं । बङ्गी ॥ धुने।ति धुनाति वा। धुज् ० धूज् ० वा। भूक् धूसस्जि भ्यम्बन्दसीतिकान् ॥

ध्विनम्। न । वहः सन्धु च्याय सगत्व चारचिते याज्ञिकानां व्यजने॥ धुवि चंताचवृनां श्वादुत्चे पथाजनन्तत त् ॥ धूयते ऽनेम । धूविधूनने । अ त्तिं जूध्य इति इतः। कुटादि स्त्रेन क्तित्वातुगाभावादुवङ् ॥

रू अर्थः पूपः है धुस्तूरः। पुं। धतूरा इतिप्रसिद्धे चुपे। उनाते। काइनापुष्ये। धूस्तूरे॥ घू:। स्त्री। घूनने ॥ इति मेदिनी ॥ धृकः । पुं। पवने। वाया ॥ धुनाति धु नातिवा। धुज्० धुज्वा। ऋजियु धूनीभ्योदीर्घश्चेतिकन्॥ धृतः। त्रि। त्यक्ते॥ कम्पिते॥ अर्क्ति ते ॥ तर्किते ॥ ध्यतेसा । धृविधृन ने। धूञ्षा। 📆: ॥ धूनकः । पुं। यच्चधूपे । राजे । विज्ञव स्रभे ॥ इति निकायडग्रेष: ॥ धूननस्। न। कम्पने। कंपाना द्ति-भाषा ॥ धूजोग्यन्ता इयुट् । धूज् प्री ञोन्ग्वत्त्रय इतिनुक् ॥ धूपः । पुं । गुग्गुल्वादि गन्धद्रव्यविश्वेषो त्यधूमे तदिर्तिकायाच्य । गन्धिप्रा चिकायाम् ॥ सचघडङ्गद्गाङ्गादिभे दिभिन्नो ऽ नेकप्रकारः ॥ विषञ्चधृषा यथा। सक्तुः सर्ज्ञरसे पेतः सर्पपा एलवालुकैः। सुवर्णातस्त्ररतराः कु सुसैरर्जुनस्यत् ॥ धूपे।वासग्रहे इ नितिषंखावरजङ्गमम्। नतवकी टानविषं न दर्दुरसरी स्ट्याः ॥ नकु च्या कर्मणस्तवधूपायं यवदद्यते ॥ ٭ ॥ सर्पनिर्भाषनधूपायदा । कार्या धूपरचः । पुं । सरसद्भे ॥ सास्थिभुजङ्गस्य तथा निर्भीचनं भ घूषागुद्द। न। दाहागुद्दिशा ॥

धृपाङ्गः

ततं गहे ॥ इति सत् प्राच्य 🕉 ष्टाङ्ग धूपायथा। गुग्गुल्वगुरुकं तेजः पचं सलयसम्भवस्। कर्पूरं वास्तकं कुष्टं नूतनं कुङ्कुमंतया ॥ ऋष्टाङ्गः कथिहाधूपा गाविन्दप्रीतिदेशमत द्ति ॥ \* ॥ पञ्चाङ्गीयथा । चन्दनं-कुङ्कुमं नूलंकपूरीगुग्गुलो ऽ गुह। धूपायं घतसंयुक्तः पचाकः समुदाह त इति ॥ \* ॥ ऋद्चागन्धमात्वानि ये। मेधूपं प्रयच्छति । कुणपानायते भूमे यात्धाना न संशयद्गति भृमि प्रतिवराच्चवाक्यम्॥ 🛪 ॥ रोगनाश केाधूपायया । कूर्ममत्स्राखुमचिष गाम्मासायवानराः। विडास्टर्कः काकाश्च वराहे। जूककुटा: ॥ इं स एषाच्च विरामुचं मांसंवारीमश्री गितम्। धूपंददाज्ञ्वरान्तीय उन्म त्तेभ्यस्य ग्रान्तये ॥ एतान्याषधजाता नि धूपितानि महेश्वर । निव्नन्तिरो गजासानि वृचिमिन्द्राश्रिवर्धयेतिगा रडे १८८ अधाय: ॥

धूपनः । पुं। शालरचस्य निर्यासे । शा चयेष्टे। सर्जरसे। राज इतिभा॥ न ा घृषे ॥

वेत्। सर्पनिर्भी चनेष्पः प्रश्रसः स धूपाङ्गः। पुं। श्रीवेष्टे। सरखर्से ॥

ध्सस

🕉 धूपः वितः । चि । अध्वादिनात्रान्ते। स नप्ते ॥ दत्तभूपग्रहा दे। ॥ भूप्यते स । धृपसन्तापे । ऋायादय इतिवास्रा यः। क्तः । अवमेनत्वात् कर्त्तरि-वात्तः॥

धूपाईम्। न । कृष्णागुरुणि ॥ चि । धू पयाग्ये ॥

धूपितः। वि। इत्तधूपे ॥ सन्तापिते। अइध्वादिनाश्रान्ते ॥ धृष्यतेषा । धृ पः। त्तः। इट्। अकर्मकत्वात् क तिर्वा काः ॥

धूमः। पुं। ऋदियनप्रभवे। सेघाञ्ज नयार्जनके। ऋक्षिञ्जे। अम्भे। ध्रं वाँ द्रतिभाषा ॥ सञ्जभितनव-क्रभावभाजां भवति भवः प्रभवातम नामहेतुः । जलधरपद्वी सवायः धूमे। ज्वलनविनाश मन् प्रयाति ना शमिति श्रीकृषा मित्रः ॥ धुनीते । धृञ्। इषियुधीतिसक्॥

धूमकेतन:। पुं। केत्यहे ॥ हताची॥ धूमकेतः। पुं। उत्पातिवशेषे॥ वङ्गी ॥ ग्रहप्रभेदे ॥ धूमः वेतुश्विक्रमस्य॥ धूमगन्धिकम्। न। राहिषत्यो ॥ धूमजाङ्गजम्। न । वज्रचारे ॥ धूमध्वजः। पुं। ऋसी॥

धूमप्रभा। स्त्री। धूमान्धकारनरके॥

धुमार्वा

धूमयानि:। पुं। सेघे॥ धूमे। वानिर 🌣 स्य। उक्तवासार्या धूमकार्यत्वं पे। राशिकै:। यत्त्रधूमाङ्गवंत्वसं दिजा नाचिहितंसदा । दाशियधूमसभू तसभंवनहितं स्मृतम् ॥ सतध्रो। द्भवंत्वसम्बुभायभविष्यति। अभि चारामि धूमात्वंभूतनाशायवैदिजाः ॥ इति ॥ मुस्तके ॥

धूमलः। पुं। कृष्ण दे। हितवर्षे ॥ वि! तिदिशिष्टे ॥ धूमंबाति । चा ॰। क:॥ धूमसी। स्वा। धुवाँस इतिप्रसिद्धे माः षाणां चूर्षे ॥ यथा। नाषाणां दाल य स्तीये स्थापिता स्वात्तकचुकाः। ञ्चातपेशोषितायन्त्रे पिष्टा स्ता धूम सीस्पृता ॥ इतिभावप्रकाशः ॥ धूमाखिः। पुं। अर्कनिष्कासनापयागि न्यसिविशोषे ॥ विज्वाली याधूम

शिखा धूमामिः स उदाहृतः॥ ध्प्राप्तः। चि। धूम्रवर्षे॥ ध्मावती । स्त्री । दशमदाविद्यान्तर्गत विद्याविश्रोषे ॥ तीर्थं विश्रेषे ॥ ध्मिका। स्त्री। द्वाक्तर्रिकायाम्॥ धूमितः। वि। सञ्जातधूमे ॥ धृमात्यम्। न। वजनारे॥ धूमार्गा। स्त्री। यमपत्न्याम् ॥ इति

विकाएडग्रेषः॥ 🎇 धूम न हिषी। स्त्री। कुल्फाटिकायाम्॥ धूमार्गापतिः। पुं। यमे ॥ इतिहारा 🎇

धूर्जीटिः

धूम्या। स्त्री।धूमसमृहे ॥ धूमानां स मृह:। पाशादिभ्यो य:॥

धूम्याटः । पुं। पिचित्रि श्रोषे । कालि क्रें। इवस्रटित । स्रटः । स्रच् ॥

धूम्रः। पुं। कृष्णर्क्तसिश्चितवर्षे। धूस ले। खरले। मनिओवर्षे ॥ तुरुकी। सिक्कि ॥ वि । तदित ॥ धूमं राति । राः। कः। षृषोदरादिः॥

धूम्रकः। पुं। उष्ट्रे॥

धूमकेश:। पुं। असुर्विश्वेषे

धूमधी:। ति। सलिन बुद्धी ॥ धूमाधी येम्य ॥

धूम्रपचा। स्त्री। चुपविशेषे । धृम्राह्वा याम्। स्वयसुत्रायाम्॥

धूममृतिका। स्ती। श्रूनीत्यो॥

धू म्रेलोचनः । पुं । शुम्भासुरस्यसेनाप-ता ॥ कपे वि ॥

धूमवर्षः । पुं । तुरुष्के । सिह्नके ॥ श्या मरक्तिमित्रतवर्षे। धूमले ॥ वि। तदर्गविशिष्टे ॥

धूम्रवर्षा। स्त्री । वज्ने जिल्हा विश्वेषे ॥ धू मोवर्षा ऽस्याः ॥

धूमा। स्ती। प्रशाख्डल्याम्॥

🖁 धूमिका। स्त्री। शिंशपावृत्ते॥

धूर्त्तमा

रभूता जटिर्यस्य ॥ यदा । जटित । 🛱 जटः। सर्वधातुम्यद्तीन्। धूर्गङ्गा ज टिष्वस्यति ॥ धुरस्त्रेलोक्यचिन्नायाः जिटिः सङ्घातोऽचवा ॥

भुक्ते। फिक्ना इतिगाडभाषा॥धूम्या धूर्तः। पुं।धूस्तूरे। उन्मत्ते॥ चारके ॥ न । खण्ड बवर्षे ॥ लीइ किट्टे ॥ चि। विटे ॥ वश्वके । मायिनि ॥ य या।स्वर्णकारः स्वर्णविशाक् कायस्य श्वजेश्वर। नरेषुमध्येते धृर्त्ताः कृपा चीना मचीतले ॥ इद्यंचुरधाराभं तेषांच नास्तिमादरम्। श्रतेषुसज्ज नःकापिकायस्यो नेतरीस्तरी ॥ सु वृद्धिः शिवयुक्तिय शास्त्र त्रोधममान सः। नविश्वसेत् तेषुतात स्वात्मकत्या गाहित वे ॥ इतिव्रह्मवैवर्त्तेश्री कृष्णज न्म ८५ ऽध्यायः ॥ द्यूतकृति ॥ धूर्वे-ति। धुवीः । इसिस्रश्रिषितितन्। राह्मोपः। इलिचेतिदीघः॥ धूर्यः-तेसा। कर्पणक्ती या॥ धूर्वति। म तिवुद्धिपृथार्थे भ्यश्चेतिचकारात्कर्त रिवाक्तः ॥ यदा । धूर्वनम्। भावेक्तः ॥ तद्दासी स्यर्गत्रायच्या ॥

धूर्त्तकः। पुं। धूर्त्ते ॥ श्रुगाले ॥ धूर्त्तकृत्। पुं।धूस्तूरे॥ धूर्त्तजन्तुः। पुं। सानुषे ॥ इति शब्दच

न्द्रिका॥

🌋 धूर्जिटि:। पुं। भिवे। गङ्गाधरे ॥ धूर्भा "धूर्समानुषा। स्वी। राक्षायाम्॥ इ० भर्षा 🎇

धूसर:

🛱 धूर्ळाइ: । चि । धुरम्धरे । भारवाेेंढरि॥ धूबी। स्वी। रथाग्रभागे। यानमुखे॥ धूतरक्कदा। स्वी। श्वेतवुक्रायाम्॥ धूलकम्। न। विषे ॥ इतिशब्दच-न्द्रिका॥

धू जि: । स्त्री । रजिस । रेखें। । पांशी। धृ ब इतिभाषा ॥ धुवति धूयते वा। धूविधूनने । वाह्यकात्तिः ॥ धव नम्। धूञ्ा सं कित्। धुवा लीय ते। इक्कृ यादिम्यः ॥ संख्यावि शेषे ॥ ध्विका। स्ती। कुक्कारिकायाम्॥ धूलिकेदारः। पुं। चेचे। वप्रे ॥ इति-चिकाएडग्रेष:॥

धूलिगुच्छः। पुं। फलाचूर्ये । धू लिगु च्छकः। पुं। र् पटवासके ॥ द्रतिचिकाण्डग्रेष:॥

धूलिध्वज:। पुं। पवने॥ इतिविकाएड श्रोष:॥

धृ चिपुष्यिका। स्त्री। केतक्याम्॥ धूली । स्त्री । धूली । पांग्री ॥ स्रीष्॥ धू जी कदम्बः । पुं। तिनिश्रे ॥ नी पे ॥ वक्रापाइपे ॥

धूनीपटनः। पुं। उड्डीयमानधूनीस मंहे॥

धूसर:। पुं।गईभे। खरे ॥ उष्ट्रे ॥ क पाते ॥ तैलकारे ॥ ईषत्पार्ष्ड्रवर्षे । गुक्तपीतमित्रितवर्षे ॥ कृष्णश्रेत वर्षो ॥ वि । तद्दर्णविशिष्टे ॥ धुनाति । धृतराष्ट्री । स्त्री । इंसपत्न्याम् ॥

धृतरा

। धूञ् । क्वधूमदिभ्यः किदितिसरः ॥ 🕱 धूसरपविका। स्वी। हस्तिशुख्डी च्पे॥ धूसरा। स्त्री। पाग्डुफली हचे ॥ धूसरी। स्त्री। किन्नरी भेदे॥ धूस्तुरः । पुं । धूस्तूरे। कितवे। धतूरा इतिभाषा॥ धूसयय। धूसका निक रणे। किए। तुते। ति। तुर चर्गे। द्रगुपधचाप्रीकिरः कः । धूस्थासीत् र्घ ॥

धूस्त्रः। पुं। उन्मत्तरचे । धन्त्रे। का च्चनाच्चये ॥ धूसयित । धूस० । कि प्। तूर्वति। तूरीगतित्वरणहिंसवाः । इगुपभत्वात्कः । धूष्चासीतूरभ्च॥ धूस्तूर धूर्त्त तक्षेन्दुनिवासयाग्य-स्थाने पित्राचपतिना विनिवेशितो सि। किंकेरवाणि विकसन्ति तमः प्रवाति किं वार्डि क्लसित किं हथ दः स्ववन्ति ॥

धृतः। चि। ग्रहीते। कृतधार्णे। धरा इति भाषा ॥ अवलन्ति ते । धुन् । त्तः॥

धृतक:। चि। भरण्यायत्तजीवने॥ धृतराष्ट्रः । पुं । सुराज्ञि ॥ नागभेदे ॥ द्वीधनस्य पितरि ॥ पचिविश्रेषे ॥ धतःराष्ट्रीयेन ॥

धृति:

🛱 धृतात्मा। पुं। नारायग्रे॥ एकरूपेग ज नादिषड्भावविकारर हितत याधृतः श्रातमायेन । यदा । एङ अवस्थाने । गत्यर्था कर्म के त्यादिना कर्त्तरिक्तः । धृतः एक रूपे गावस्थितः स्रात्मा स्व रूपमखेति॥ वि। परमात्मनिनि-हितचित्ते ॥ यथा । किंदुःसच्नु साधूनां विदुषां कि सपेचितम्। कि सकार्थे कद्यीगां दुस्युजं कि धृता त्मनामिति॥

धृति:। पुं। ऋध्वरे। इष्टी ॥ स्ती। तुष्टी। सन्तीषे॥ ये।गविश्रेषे॥ तद्यो गनातफ खंगवा। धृतियागसमुत्य वः प्राचःस न्तुष्टमानसः। वावदूकः सभायान्वसु श्रीले। विनयान्त्रित इति ॥ सुखे ॥ धा रगायाम् ॥ धेर्ये । ऋखिन्नताया-म्। अवसादे पिश्र रीरेन्द्रियसङ्घा-ते स्तमनशक्ते ॥ अवसवानां दे हे न्द्रियाचा मवष्टम्भ हेतुभूतप्रयत्ने । म्भके प्रयत्नविश्चे । येने चिम्मितानि करणानि प्रशेरच नावसीदन्ति॥ साचकपिखपती। यथा। धृतिः क पिखपतीच सर्वैः सर्वेच पृजिता। स र्वं बोका अधेर्याञ्चलगत् सुचयया वि । धृत्वरी । स्त्री । भुवि ॥ र्यागिष ॥ ज्ञानखतिस्त्रोभार्याश्रवु

धृषुः डिर्मेधाधृतिस्तयेति देवी भागवतम्॥ उच्छृङ्खलप्रदक्तिकारणेन चापल प्राप्ती तिवदर्तनश्वती ॥ \* ॥ सत्ता दिगुगाभेदार्धृतिस्वि दिधा। यथा। धृ च्याययाधारयते मनः प्राचिन्द्रयिक याः। यागेनाव्यभिचारिख्या धृतिः सा पार्ध सात्त्विकी ॥ ययातुधर्मका मार्थान् धृत्त्या धारयतेर्जुन। प्रसङ्गे नफलाकाङ्ची धृतिः सापार्थराज-सी ॥ ययास्वमं भयंशोकं विषादं म दमेवच । न विमुच्चति दुर्भेधा धृति: साप्रार्थतामसीति ॥ महत्त्यामपिवि ,पदि देचेन्द्रियसङ्घातस्यानवसादे ॥ अष्टादमाचरायां रत्ती ॥ अष्टादमा क्के॥ धरगम्। धृञ् श तितन् ॥ पाञ्च भातिके मनसिधृत्त्यंशोभ्मेगुंगः॥ धृतिमत्। न। सुपार्श्वीखिविष्कम्भग्ने ख म्बे उद्याने ॥ ति । सुखदुःखयारे करूपे ॥ धृति रस्यास्ति । मतुप् ॥ देहेन्द्रियेषु अवसाद प्राप्तेषु तदुत्त धृत्वा। पुं। धर्मे ॥ विष्णा ॥ प्रियन्ते सा न् भूतानि । घुङ्चवस्थाने । धर्ति वा। धृञ्ः। श्रीङ्कुशी त्यादिनाक निप्। तुक्॥ अन्तरीचे ॥ विष्रे॥ समुद्रे ॥ मधाविनि ॥

नेतिदेवी भागवतम् ॥ ज्ञान छ भा धृषुः । वि । दच्चे ॥ प्रगल्भे ॥ पुं। सङ्घा ते ॥ धृष्णोति । जिधृषाः । पृभिदि 🕈 ××××

घेनुः

श्रष्टः। चि। वियाते। निर्वे ज्ञे॥ प्रग-खो ॥ निर्दे ॥ नायकप्रभे दे ॥ व्य काङ्गोनिभे योधृष्ट इस्यस्य बच्चणम्। भूयोनिः श्रङ्गः कृतदे । षोपि भूयोनि वारिते।पि भूयः प्रश्रयपरायणो धृष्ट इतिच॥ धणोतिस्य। निष्ठषा०। ग स्वर्धेतिक्तः। धृषिश्रसीती ड भावः॥ ध्रष्टसुन्यः। पुं। हुपद्पुचे। पाण्डवानां सेनापता ॥ धृष्टं सुन्वं चन्यक्याम्॥ ध्रष्टा। स्वी। श्रसस्याम्। वन्यक्याम्॥ ध्रष्टाक्ते। चि। धृष्टे। वियाते॥ धृष्णो

ति । धृषेश्चेतिनजिङ्॥ धिषाः । पुं। किर्गो॥ धृष्णोति । जि धषा प्रागल्भ्ये । बाह्यलकात् निप्र त्ययोगुगा भावश्च॥

ष्टप्तुः। पुं। किन्निकायाम्॥ वि। ष्टहे॥ ष्टप्ति। जिष्टपाः। वसिग्रधिष्टिष चिपेःक्रः॥

धेन: । पुं । समुद्रे ॥ नदे ॥ घयन्तियम् । घेट पाने । घेटद्रचेतिनन् घातारि दादेश: ॥

घेना। स्त्री। नशाम् ॥ भारतीप्र-भेदे॥

घेनिका। स्ती। } घेनी। स्ती। ई धन्याके॥

र्थ्छ घेनुः। स्त्री। गामाचे॥ गवां जातीस्तु | ॐळळळ धेनुकः

वच्यामिशृणुष्वेकमना दिज । प्रथ मा गै।रकपिला दितीया गै।रपिङ्ग ला। वृतीया रक्तकपिला चतुर्थीनी लिपङ्गला ॥ पच्चभी शुक्तिपङ्गाची-षठीतु गुक्तिपङ्गला । सप्तमी चित्र पिङ्गाची अष्टमी वसुरे। हिणी ॥ न वसी खेतिपङ्गाची दशमी श्वेतिप-ङ्गला। ताद्यास्तेष्यनदुः किपला स्तु प्रकीर्त्तिता इति टच्हुर्भप्रायो उत्तरखण्डे १५ अध्यायः ॥ नवप्रस् तायां मा हेयाम्। नवस्त्रतिकायाम् ॥ धयतिसुताम्। धीयतेवा। घेट्॰ । घेटद्रचेतिनुः ॥ दानीया दश्येन-वे। यथा। यास्तु पापविनाशिन्यः प-व्यन्ते दश्येनवः। तासां स्वरूपं व-च्यामिनामानिच धनाधिप॥प्रथमा गुडधेनः स्थात् ष्टतधेनुर्थापिवा । तिलधेनुस्नृतीयाच चत्रधीजलसंचि का॥ चीर्धेनुयविखातामध्येनुरया पिवा । सप्तमी शर्कराधेनु ई धिधेनु र याष्ट्रमी ॥ रसधेनुश्चनवसी दशमी स्यात्स्वरूपतः॥ कुम्भाःसुईवधेनृना मितरासान्तु राशयः। सुवर्षे धेनुम ष्यवकेचिदिक्कित्मानवाः॥

धेनुकः । पुं। असुर्विभेषे॥ धेनुरिव। इवेप्रतिकृता वितिकन्॥ रतिवन्ध- & विभेषे । तज्जचणंयया । न्यस्त ह &

ॐॐॐ **ў** 

धेनुक

स्तवुगला निज् पदे याचिदेतिकिट रूढवल्लभा। अग्रता यदिश्रनै रधी-मुखी धेनुकं एषवदुक्ततिप्रिये ॥ अ परच। सुप्तांस्विवं समाजिङ्ग्य स्व यं सुप्तीरमेत् पुनः। खघु खिङ्गं चा लयेचीवन्धीयं धेनुकः स्मृतः॥ इति रतिमञ्जरी॥

चेनुकसहरनः। पुं। श्रीकृष्णे ॥धेनुकं स्रदयति। स्रदश ल्युः॥ चेनुका। स्त्री। करिएयाम्। इस्तिन्या म्॥ घेना। गवि॥ धेनुरिव। इबे-

तिकन्। धेनुरेव। स्वार्धे कन्वा॥ चेनुकारि:। पुं। श्रीकृष्णे ॥ धेनुकस्य-अरि:॥

धेनुकासुरस्ट्नः। पुं। श्रीकृष्णे॥ धेनुदुग्धम्। न। गाचीरे॥ चिभिटे॥ धेनुदुग्धकरः। पुं। गर्ज्ञरे ॥ धेनुष्या। स्त्री। वन्धके स्थितायां से । र

भेयाम्॥ संज्ञायां धेनुष्येति धेनुश्र ब्द्ख घुगागमायत् प्रत्ययश्च स्वार्थे निपास्थते संज्ञायाम् । ऋगप्रस्य पेषाय याधेन दीइनार्थ सुत्तमणी य दीयते तखाःसंज्ञेयम्॥

धेय:। चि। विधेये। प्रयोज्ये ॥ धैनुकस्। न। स्त्रीया द्वर्यो ॥ धेनृनां संहते। । ऋचित्तहिक्षेने। छगिति-

भेनुश्रव्दात्समू दार्थेठक्। इस्सुक्ता विरिणः। स्ती । परम्परायाम् ॥

घारणिः

न्तालाः॥

धेर्यम्। न । भृते।। धीरतायाम् ॥ स्थि रा चित्तोद्यति यातु तहेर्यमिति सं ज्ञितमितिभूपालकाषः ॥ अप्रमादे । अव्यानुबन्ते ॥ विद्याद्युपस्थिताव-पि प्रार्थापरिच्यागहेतावनः कर-यार्टात्तविश्रेषे ॥ निविकारचित्तत्त्वे ॥ सनसानिविकारत्त्वं धेवं सत्स्विप हेत्षु। इतिरसिकाः ॥ घीरस्य क र्मभावावा। प्यञ्॥

धैवत: । पुं। तन्त्रीकाछोत्यितस्वर-विश्वेषे ॥ सप्तस्वरान्तर्गतषष्ठस्वरे-॥ अश्वस्तुषेवतं राैति ॥ गत्वा नाभे र्धाभागं विस्तं प्राप्योर्द्धगःपुनः।धा विन्तव च या वातिकारहेशं सधैव तः ॥ धीसतामग्रंधैवतः । पृ० ॥

धैवत्त्यम्। न । धीब्रोभावे ॥ व्यञ् । दाच्डिनायनेतिनिपातना त्रकारा-देश: ॥

धाडः। पुं। दुण्डुभे। राजिले । धा-डासाँप इतिगाडभाषा ॥

धे। (ग्रम्। न। इस्यश्रहालादावा इननाचे ॥ घोरित अनेन वा । घो रयति वा। धे ार्च्यतिचातुर्थे । ल्युः ल्युट्वा॥ अश्वस्वप्रथमगता । होा-रिते॥

धार:

अधिरितम्। न। अश्वष्रधमगता। धा रणे। धारितके ॥ धारितं गतिमा चं यद्योजितं विलातं पुरः। अग्रका यः समुक्कासाकु ज्ञिताखं नतिवकम् ॥ धारणम्। धार्चः। भावे क्तः॥ धारितकम्। न। अश्वगतिभेदे। धा रितके ॥ स्वार्थे कन्॥

धीतः । वि । मार्जिते । मृष्टे । निर्धि को। प्रचािकते । धाया इतिभाषा ॥ धायतेषा । धावु । काः ॥ उत्तेजि ते ॥ गुम्रे ॥ ईषड़ीतं ख्रियाधीतं यद्वी तं रजकेनच। अधीतं तदिजानीया-दितिकर्मलोचनः ॥ न । रूप्ये ॥ धीतकटः । पुं । स्योने । प्रसेवके । स्र वनिर्मितभाष्डे । धाकडा इतिशी

धातकाषजम्। न। पत्रोर्षे ॥ धातके।श्रेयम्। न। पत्रोर्षे । मुकुटा इतिभाष।प्रसिद्धे वस्त्रे॥ धातस्वतत् काश्रेयस्॥

डभाषा ॥

धातिशिखम्। न । स्फाटिके । शाखि पिष्टे॥

घे। यः । पुं । देव बस्तर्षेः किष्ठस्रातरि । पाण्डवानां प्रोक्ति ॥

विषयः । पुं । धूम्रवर्षो ॥ न । धूम्रच्छे ॥ वा इ.स.स्थानभेदे ॥

ထ चौरः। पुं। धवरचे ॥ ९०भा० १० ॥

धानस

धीरितम्। न। धीरितके ॥ धोर्याम् हिं । धोर्चः । भावेत्तः । इट् । प्रजाः । दिलादण् ॥

धीरितकस्। नातुरङ्गातचातुर्धे॥ धीरितसेव। स्वार्धेकनः॥

घेरियः। चि । भारवाहे । धुर्वेटचे ॥ धुरंबहति । धुरेग्यहुकावित ढक् ॥ पुं। अनदुहि ॥

घैार्थम् । न । घे।रिते । ऋश्वस्यप्रयम गता ॥

भ्राकारः । पुं । ले । इकारके ॥ इति इ खायुधः ॥

भ्रातः। चि । सन्धृचिते ।धसाया इति भाषा ॥ श्वासभृविष्ठतयादीर्घदवन्न च्यतेयावर्षःसभ्रातदन्त्यते ॥

भ्रापनम्। न। ष्टं हती ॥

ध्यापितः। चि। टंहिते॥

धातः। वि। धार्नावधवीकृते । चि-निते ॥ धौचिन्तायाम्। तः। नधा खोति न तस्य नन्दम्॥

धानम्। न । चिन्नने ॥ अदितीयव-स्तृनि विच्छिद्यविष्क्छद्यान्तरिन्द्रय वृत्तिप्रवाहे ॥ श्रास्त्रोन्तरेदताद्याल स्वनेष्वचले भिन्नजातीयेरनन्तर-तःप्रच्यसन्तान एकाग्रतेतियमाह्य रितिसाध्यम् ॥ ध्येयप्रच्ययेकतान-तायाम् ॥ एकत्रधृतस्त्रांचत्तस्य भगव धानस्

दाकार वृत्तिप्रवाहि। तरी तराऽ न्याः कारप्रच्ययास्यविहते निद्धासन-संजे॥ चित्तलात्माकारप्रत्ययाहती ॥ ब्रह्मेवास्मीतिसदृच्यानिरालम्बत यास्यिति:। धानशब्देनिविखाताप र्सान इदायिनी ॥ परमात्मचिना-ने ॥ धारणानिरुद्वस्य चित्तस्य विने चपन्दवताचाकारविषयायां चिन्ता याम् ॥ चिन्ताति दपयाधानिमात्य त्ते:॥ तचप्रच्यवैकतानताथानम् ॥ तवतिसान् देशे यच चित्तंधृतं तचप्र च्यस्यज्ञानस्य वेकतानता विसदृशप रिगामपरिचारेग यदेवधारगायाम वज्ञानीकृतं तदाज्ञानतयेवनिय नारमुतात्तः सा धानम्चते ॥धा नपदार्थमुक्तांतन्त्रे। यथा।धीचिन्ता यांस्मृतोधात् श्विनातत्त्वेन निश्चला । एतद्धानिक इपोत्तंसग् ग्रां निर्मुगं-दिधा॥ सगुर्धमन्त्रभेदेननिर्गुर्धानेव लंगतिमति ॥ अपिच । धानंत्दि विधं प्रोक्तं सरूपारूपकेदतः। अरूपं तवय र्धानसवाक्यनसरी। चर्म्। अ यक्तंसर्वता या शिष्ट मि खाँद ५ जि समाधिभः। सनदाधारणार्थाय शी इस्वाभीष्टिसिद्धे। इस्हाधानप्रदेश धायस्यूखधानं वदामिते ॥ अरूपायाः

धारा क्रें कालिकायाः कालमातुर्महायुतेः । व्रें गुणिक्रिधानुसारेण क्रियते रूपकल्पने तिस्त्री सहानिर्वाणतन्त्रेपच्यमे। स्नासः ॥ ध्यायते यत्। ध्येः। वाहुलकात्क र्काणल्युट्॥ ध्यानिष्ठः। चि। ध्यायिनि॥ ध्यानयागः। पुं। ध्यानरूपयागे॥ य-थ्या। विविक्तसेवी लच्चाशी यतवाक् कायमानसः। ध्यानयागपरे निच्छं

वैराग्यंसम्पाश्चित:इतिश्रीभगवही

ता॥ धानये।गृश्चवर्शितसाचाका

रहेत्:श्रेताश्वतरशाखायामुक्तः।ते

प्यानयागानुगता अपस्यन् देवातमश क्तिंस्वगुर्गो निगृढामिति ॥ ध्यामस् । न । दसनकरचे ॥ गन्धट-गो ॥ वि । ध्यामले । दग्धसमानव गो ॥ ध्यायते पशुभिः । ध्ये ० । वाहु खकान्मक् ॥

**⊗⊗⊗**\$

⊗**⊗**⊗⊗

ध्वः

भवास्त्रिपातं वन्देमचापुरुष ते चर-गारविन्दम् ॥

थ्राजि:। स्त्री। वातसंहता॥

भ्राडिः । पुं । पुष्पचये ॥

ध्रुवः। पुं। श्रङ्कौ ॥ इरे॥ विष्णा॥ व टे ॥ उत्तानपाट्जे । प्रसिद्धेनच्चि श्रेषे ॥ वसुभे दे ॥ यागविश्रेषे ॥ त वजातस्य फलम्। नरीनत्ति वागी सदा वक्तपद्मी चरीका कि काव्यं व-रीमर्त्तं वन्धून् । ध्रुवाखे प्रस्त्रति ध्रु वा तस्य की चिं दिंगने नितानं भ वे चारमूर्तिरिति॥ ॥ नासाग्रे॥ स्थार्षो ॥ ध्रुवके ॥ श्ररारिपचिषा ॥ न। निश्चिते ॥ तर्ने ॥ खे। आका-श्रे ॥ षग्भावस्यैकादशेभे दे (।ऽ॥।) ॥ चि । सन्तते ॥ श्रायते ॥ अपरि-यासिनिन्धे । स्थिर ॥ निश्चिते ॥ या ध्वाणि परिन्त्यच्य अभवाणिचसे वते। ध्रुवाश्यि तस्य नप्यन्ति अध्रवं न ष्टमेवच॥ पुं। जर्ह्डमुखगृहे॥ न। उत्तराचयरे। हिणीनचचेषु॥ ध्रवति स्थिरा भवति। धुगति खेर्चचे ।:। अ च्। कुः ङिन्वम्। उवङ् ॥ ध्रवति । ध्रवस्थेये । द्रगुपधेतिकावा ॥ गाने-॥ यदाह । ध्रुवाहिनाश्चखप्रयसेपा-गादति ॥ पुं। त्रावर्त्ते । त्रावर्त्तसा म्या होमसंस्थाने ॥ तदुक्तम् । त्राव

ध्वक:

र्त्तसाम्या दावर्ती रामसंस्थान माङ्ग नामिति ॥ तेचदश्रयथा । दा वुर-स्या शिरस्या दी दी दी रस्यापरस्य याः । एकाभाले ह्यपानेच दशाव र्त्ताभ्रवाः स्मृतादति ॥

ध्रुवकः। पुं। स्थाणौ ॥ गीताङ्गविश्वेषे ॥ सचोक्तः सङ्गीतदामाद्रे। उत्त मःषट्पदःप्रोक्तोमध्यमः पष्यमःस्मृ त:। कनिष्ठश्च चतुर्भि:स्वाद्ध्वकायं मयादितः ॥ उत्तंदिखण्डमुद्ग्राहे-दिखण्डं ध्रुवके मतम् । तते।दिण्ड माभागेतालमानर्सै:सन्न॥ स्राभा गेकविनासस्वात्तयानायकनासच। उद्ग्राहं प्रथमं गी त्वाध्रुवंगायेत्ततः परम् ॥ तते। इन्तराध्यक्तस्यादाभा गध्रवकाततः। उद्ग्राहःमथमःपादः कथितःपूर्वेस्हरिभः ॥ गीत्वापूर्वेय दंग्यासायन स ध्वका सतः। यनेव कविनामखान्सत्राभागदतीरितः॥ ध्वकादिषुसर्वेषुभवेदेवं विधःक्रमः । सतुषोडशविधायया। जयनःश्रेख रात्साहीमधुरानिर्मनस्या।कुल बःकमचर्चेव सानव्दश्चन्द्रशेखरः॥ सुबद:कुमुदाजायीकन्दर्गे जयमङ्ग लः। तिलकोलिखितःचेतिध्वकाः हो डशस्पृताः ॥ स्कादशाचरपदादेके काचरवर्द्धितः । खण्डे ध्वाः बाडण-🖔

88 88 88 ध्वंसी.

स्यु: बड्विंग्रच्यचरावधिः ॥ दिगुर्वेर चरैरेव परमेकिसिहेष्यते । उद्गा इध्वकाभागीरित्यंषट्पद्निषयः ॥ पच्चपाहेत् भुवकेपटेनैकेनतद्भुवः । चतुष्पादेत् ध्रवकेषृथङ् नास्त्येवतर् भुवहति ॥

ध्वता। स्ती। आह्वायान् । ध्वकाया म् ॥ धुवति । धुवः । इगुपधत्तेति कः। ततोऽचातार्थेकः। चिपकादि त्वान् नेत्वम्॥

घुवा। स्ती।सूर्वीयाम्॥ आञ्चाम्। आ रारिपचिशा। शानपरायीम्॥ ध् या इतिगाडभाषाप्रसिद्धे सुगमेदे । वटपनाकृतियत्त्रपाने । जुह्वाम्॥ वैकद्वती ध्वेच्यापस्तन्वः ॥ ध्वति । भूवः। इगुपधितिकः। भुः। अचि व्याद्चान् ङिचम्। उवङ्॥ साध्यग्राम् ॥ गीतसे द ॥

धीवम्। न। स्थेर्ये॥ ध्वंसः। पुं। विनाशे । इन्याभावन्वे ॥ जगद्योनावुपसंहारे ॥

ध्वंसनम्। न। अधःपतने ॥ गमने ॥ ध्वंसे ॥

ध्वंसितः। चि। खण्डिते॥

। अंसी । पुं। गिरिजपीला ॥ चि। श्रंस

🎇 धंसी। स्त्री। चसरेणुपरिमार्षे॥ यथा । ध्वजवान्। त्रि। केतनयुक्ते। सपताके॥ 💥

ंब्ब नदा

। जालान्तरगते स्र्यंकरे ध्वंसीवि ले। काते। वसरे णुस्तु विज्ञेयस् विंग्रताप रमाणुभिरितिवैद्यकपरिभाषा ॥ ध्वज:। पुं। भौण्डिके ॥ गर्वे। दर्पे॥ पुं। न। पताकायाम् ॥ खङ्गाङ्गे॥ मे है। चिक्के। पूर्वदिशोस्ट्हे ।। ध्वज ति। ध्वजगती । अन्तर्भवितग्यर्थे। वा। पचाद्यच् ॥ वह्रपटविर्चिता पताका ध्वजः ॥ तचविश्रेषःश्रीमहा निर्वागतन्त्रेयया। पताकाध्वजदाने न देवपीति: शतं समा: । ध्वजदण्ड स्तुकत्तेबोदानिंशहस्तसम्मातः॥ सु द्दक्ट्राहितः सङ्गामुभद्रम्नः। वेष्टितारक्त वस्त्रेणकाटी चक्रसमन्व तः॥ पताकातदसंयोज्यातत्तदाहन चिक्तिता । प्रशस्तम् लास्त्र च्याग्रादि व्यवस्वविनिर्मिता । श्रीभमानाध्वजा ग्रेयापताकामाप्रकीर्त्तिति॥ ॥ से नाचिद्गंचितीशानां दण्डोध्वनदति स्मृत:। सपताकानिष्यताकः सत्तेया दिकिधोवुधै रिच्यादिविभेषीयुक्तिक ल्पतरामत्यादिपुराग्रेषु चद्रष्टयः॥ ध्वजद्रमः । पुं। ताडरचे ॥ माडरचे ॥ ध्वजप्रहर्णः । पुं । दाया ॥ ध्वजभङ्गः। पुं। क्रीवत्त्वजनकेरागिव

श्रेषे॥

रूष्ट्रिक्ट स्विन्द्र रूप्ट्रिक्ट स्विन्द्र रूप्ट्रिक्ट स्विन्द्र स्वास्तिम्बा भाज्यधनविशेषे ॥ सङ्ग्रामादाहृतं यत्त विजित्त्य दिषताङ्कुलम्।स्वा म्दर्यं जीवितं त्यक्वा तद्व जाहृतस् च्यते॥

ध्वजी । पुं । पृथिवीधरे ॥ रचे ॥ त्राह्म गो॥ भुजङ्गमे ॥ तुरङ्गे ॥ मद्यविक्र यजीविन। शौरिडके ॥ सयूरे ॥ ध्वजिनी । स्वी । सेनायाम् ॥ ध्वजाःस न्यसाम्। अतर्निठनाविति इनि:॥ ध्वजिनीपति:। पुं। सेनापता ॥ ध्वजीत्यानम्। न। इन्द्रमहीत्सवे। भाद्र मुक्त दाद्यां विधीयमाने शक्रो

त्सवे ॥

ध्वनः। पुं। भ्रब्दे ॥ इति दिन्ह पक्तेषः॥ ध्वनमादी। पुं। षट्पदे। समरे ॥ ध्विनि:। पुं। शब्दमाचे ॥ ध्वननस्। ध्वनग्रव्हे। खनिकष्यव्यसीति इ: ॥ कायं व्यक्तिमं योद्रादाकर्णयते। व्यङ्गतुण्डी । स्त्री । काकनासायाम् ॥ वर्णविवेक मप्रतिपद्मानस्य कर्णप ध्वाङ्गदन्ती । स्त्री । क्वाकनुष्द्याम्॥ यमवतरति प्रच्यासीद्राश्च परुष्ठ ध्वाङ्गनवी। स्वी। रीरकभाष्यम् ॥स्ती। प्रकृकर्षस्थान

<u>ध्वाङ्</u>च

पचे ऽप्॥

शाज्जिते दासविशेषे ॥ न । इवि- ध्वनितः । ति । श्राञ्चिते । कृतस्वनम् इजादै। स्वनिते ॥ स्तनिते ॥ व्य न्यतेस्य। व्यनः। तः।

> ध्वनिनाला। स्त्री। त्रीशायाम् ॥ देशी ॥ काइलायाम्। काइलीति हिम-वत्प्रान्तप्रसिद्धे धन्तरप्रासहको वादा विश्वेषे॥

> व्यनिविकार:। पुं। कः काम्रः। शोकभ यादिना शब्दविकृते। ॥

> ध्वसः। वि। सस्त। गतिते। ध्वते। व्यक्तिसा । व्यंसु अवसंसने । क्रः । गत्ययानमं केति कत्तरिक्तीया॥ ध्वाङ्कः । पुं । काके । मत्स्यात्लगे ।व के ॥ तर्काटे ॥ भिचुके । अर्थिन ॥ गृहे॥ आङ्कति। आचिघोरवासि तेच। चात् काङ्गायाम्। पहाद्यः॥ ध्वाङ्गजङ्घा। स्त्री। काकजङ्गायास्॥ ध्वाङ्का जन्मः । स्त्री । का कजम्बाम् ॥

दुत्त्वादिशेदं वर्गेष्वासञ्चयतीति शा श्र्वाङ्क नामी । स्त्री । काकेा दुर्स्वास्का-यास् ॥

ञ्चाङ्गनाश्चि । स्वी । १ ॐ व्यनिग्रहः । पुं । कर्षे । श्रोवे ॥ ध्यनि ध्वाङ्चनासा । स्वी । ो ॐ ग्रह्णाति । ग्रह० । विभाषा गच्चि ध्वाङ्गनामिनी । स्वी । हवुषायाम् ॥ **⊗**&⊗⊗ = ⊗ ⊗ ⊗ ⊗

यास् ॥ ध्वाङ्चपृष्टः। पुं। के। किले ॥ ध्वाङ्चमाची। स्वा। काकमार्याम्॥ ध्वाङ्चनस्ती। स्ती। काननासायाम्॥ ध्वाङ्बाराति:। पुं। पेचके। उलूके॥ ध्वाङ्ची। स्त्री। कक्को विकायाम् ॥ र नंशुकः । दि। नाशके ॥ नश्यत्त्वस्वे वे:सङ्क्रान्तिविशेषे ॥ लघाविन्दुवा रेभवेद्धाङ्चनामी तदाच्यनसे।स्यं लभे देववेष्य:॥ ध्वाव्य दोनी। स्ती। काका स्याम्॥ ध्वान । पुं। शब्दे ॥ ध्वननम् । ध्वन०

। भावेषञ्॥

ध्वान्तस्। न । अस्यकारे ॥ ध्वन्यते । ध्वनः। तः । चु अस्वानोतिनिपा तितम् ॥ नरकविशेषे ॥ ध्वानवित्तः। पुं। खद्योते ॥

ध्वनाग्रचुः। पुं। ध्वान्तशाचवे॥ ध्वान्तशाचवः । पुं। अर्वे ॥ चन्द्रे ॥ बङ्गी ॥ श्योना ऋरचे ॥ ध्वान्तस्यशाचवः ॥

ध्वान्तोत्मेषः । पुं । खद्योते ॥ घ्वान्ते उन्मे पोऽख॥

न:

🎇 न। स। निद्धे॥ यथा। न मिथ्याभा

वणं क्यांच परानिष्टचिन्तनम्। प 💥 रस्त्रीगमनन्त्रैव ब्रह्ममन्त्री विवर्जये दिति ॥ उपमायाम् ॥ नद्यति । ग हवन्धने। डप्रच्ययः॥

ध्व ङ्चाइनी । स्त्री । काकतुण्खाम् ॥ नः । पुं । सुगते ॥ वन्धे ॥ दिरण्डे ॥ प्र स्तुते॥ रते॥ नकारे॥

> न वायुना। गाभ ऋदर्भने। पचि-नग्रीर्ग्वन् कनुमैाचेतिसाधुः ॥ नंष्टा। चि। नाशास्त्रये॥

नः चुद्रः । पुं । चुद्रनासिके ॥ निकस्। स्र।

निकर्। अपः। 🖟 वर्ज्जने ॥ नकीम्। अ।

नक्टम्। न। नासिकायाम्॥ नकुतः। पुं। चतुर्थे पाण्डुसुते ॥ वस्त्री । सर्पन्निया । सूचिवद्ने ॥ श्रिवे ॥ चि । निष्कुले ॥ नास्तिकुलमस्य । नधा ग्नपदिति नञ् प्रकृत्या ॥

नक्षाच्या। स्त्री। गन्धनाकु स्थाम् ॥ ध्वान्तारातिः ।पुं। इत्ये॥ चन्द्रे॥ वज्ञौ॥ नकुकी । स्त्री। कुकुणाम् ॥ मांस्याम्॥ ग्रङ्खिन्याम्॥ कुङ्कुमे॥ नक्ज-भायीयाम्॥

नकुलीमः । पुं। कालीपीठस्यभैरवे॥ नकुले श्वरी। स्त्री। देवी विशेषे॥ नक्तेष्टा। स्त्री। रासयाम्॥ नक्ता<sub>ळ</sub>

ना मिष्टा ॥ नाँदें दति प्रसिद्धे रासा

नक्तन्द्रि

भेदे ॥

नक्तम्। न। निशि। रात्रौ ॥ जचण-यानक्तत्रतेषि । यथा । उपवासात् प रंभे चं भिचापरमयाचितम्। अया चितात परंनतां तसावत्तीनवर्त्त-येत् ॥ देवैस्तुभुक्तं पूर्वाच्ले मधाक्रे ऋषिभिस्तया। पराच्चिपतृभिभ्तं सन्यायां गुद्धाकादिभिः ॥ सर्ववेला यतिक्राय नक्तेभुक्त सभाजनम्। वा माचारामहादेवा नक्तीनेवाहुरे नर म् ॥ इतिदेवी पु०॥ श्रख्याच्याच् क्तं मात्स्ये। द्विसस्याष्टमे भागेम न्दीभू तेदिवाकरे। नक्तं तच्च विजा नीयान्ननतं निशि भाजनम् ॥ नच चदर्भनावकं ग्रहस्थेत् विधीयते। यतेर्दिनाष्टसं सामे ग्राची तस्त्रानिष धनसिति ॥

नक्तकः। पुं। बक्तके। कर्षटे। बक्ता प्रतिभाषा॥ नजते। ख्रानजी बीडे। बाहु बकान् तन्। स्वार्थे कन्। नक्तं कां सुख सस्मादा। ष्टु॰ सल्तोपः॥ नक्तचारी। पुं। उक्ते। पेचके॥ वि डाले॥ वि। राचिस्माने॥ नक्तचरः। पुं। राचसे॥ चारे॥ पेच के॥ दृषदंशादा॥ नक्तं चरति। चर०। चरेष्टः॥ गुग्गुला॥ नकः

दिवाच । अचत्रे त्यादिना सप्तन्य र्थष्टत्यो रव्यथया देन्द्वेनिपातनाद च्समासान्तः॥

नत्तम्। अ। निश्चि । रजन्याम् ॥ नज ते । स्त्रोनजीत्रीडे । तम् प्रच्ययः ॥ नत्तमालः । पुं । कर्ष्ण वृत्ते ॥ नर्त्तमा ले। धारणमस्य । नत्त मा अलति वा । अल्॰। पचायच् ॥

नत्तम् । न। दिवाभाजनाभाविणि

ष्टे राचिभाजने ॥ इविष्यभाजनंसा

नं सत्त्य माद्दारजाघवम्। अग्निका

यै मधः श्रय्यां नत्तभोजीघडाचरेत्
॥ इति भविष्यपुराग्यम् ॥ नक्तं नि
शायां क्वीत गृहस्थाविधसंयुतः ।

यतिश्चविधवाचैव क्यात् तत् सदि
वाक्तरम् ॥ सदिवाकरन्तु तत् प्रोक्तः

मन्तिमघटिकादये । निश्चानतन्तुविचेयं यामार्डे प्रथमे सदा ॥ मार्के

एडेयः । एकभक्तेन नक्तेन तथैवायास्तिनन्त्र । उपवासन दानेन नैवा
दादशिका भवेदिति ॥

नक्ता। स्ती। कित्वकार्याम्॥ नक्तान्धः। वि। रात्यन्धे॥ नक्तान्धम्। न। रात्यन्धतायाम्॥ नक्तः। पुं। कुम्भीरे। नाँका इति तँदु आ क्ष्र

अग्रदाहिण। जाग्यकाठ इतिनीड भा षा ॥ नासायाम् ॥ नकामतिदूरस्थ लम् ! क्रमुः । अत्यवापीति डः । न आडितिननापान ॥ नकराट्। पुं। ] ग्राहे। जलाटके। नकराजः। पुं। र्गाइ इतिभाषा प्रसि हु यादाविश्रेषे॥ नका। खी। नासिकायाम्॥ नचनम्। न । कृत्तिकादितारकासु। भे ॥ अवसिङ्गन्तानंयया । इस्तास्वाती श्रवणा श्रकी वे सगिशा न पुंसिखा त्। पुंसिपुनर्वसु पुष्ये। मृलन्वस्ती स्त्रियां श्रेषाः ॥ श्रेषाः ताराइतिसम्ब सः॥ मृत्रायाम्॥ नचद ते हिनस्ति । चदेतिसै नोधातु हिंसार्थ श्रात्मने पदी। षृत् । नसाण्नपादितिनते। पान ॥ यदा । गाचगता । नचति । इ.मिनचियजीच्य ऽत्रन्॥ नचयो ति वा। चया हिंसायाम्। पृन्। वाहु लकान्नलापः॥ चीयतेः चरतेवीच चिमिति निपाच्यते। नचचिमिति वा । नलावाभावः पृवेषत्॥ नचनकान्तिविस्तारः। पुं । धवचयाव-नाले ॥ इतिराजनिर्घेग्टः ॥

नच्चत्रकम्। न । सन्त्रग्रहणोक्तषट्-चक्रान्तर्गतचक्रे॥

ू हरू नचननेसिः। पुं। ध्रुवे॥ चन्द्रे॥ वि

नचच

चौ। स्त्री। रेव त्याम्॥ इति मे 🎘 दिनी॥

नच्चपः । पुं । उडुपे । चन्द्रे ॥ नचनपट्यागः। पुं। याचायागान्तरे ॥ यथा। मेष्गे भाष्त्ररे षष्टे लाभगे स्वोच्चगे वसे। नच्चपदयागायं श्र चुसेधानिला रखे॥

नचत्रपुरुषः । पुं । चैचेमास्वसिताष्टम्यां यदा मुखगत: शशी। भगवनां सच खब्या पूजयेच विधानत रच्यादि ना वामनप्राणोक्तो व्रतविशेषे॥ नचनमाना । स्त्री। सप्तविंगति मीति कैर्निर्मिते एकावली हारे ॥ नचना गांमालेव ॥ नचनश्रेग्याम् ॥ मस्तविद्या। स्त्री। ज्योतघे॥ नचत्रभूखः । पुं। च्येष्ठापूर्वाभाद्रपदारी हिग्युत्तरफाल्युनी । पूर्वीदिष्क्रसा च्छू ला याचायां मर्गप्रदाः॥

नचनसूचकः। पुं।निन्दिते ज्योतिवि दि॥ यथा। अविदित्तेव यः शास्त्रं दैवज्ञत्त्वं प्रपद्यते । सपङ्क्तिटूषकः पाषोत्त्रेया नज्ञचस्त्रचकः ॥ अपिच । तिच्युत्पत्तिं नजानन्ति ग्रहाणां नै वसाधनम् । परवाक्येन वर्त्तने तेवै नच्च सूचकाः॥

नस्यस्ची। पुं। नचयस्यके ॥ यः हेग्रहेगत्वा वृष्टएव नचनाग्य श्विन्धा 🕸

दीन गुभागुभक् चवानि सचय नखपणी। स्ती। वृश्चिकाच् पे तीति तथा॥

नचनेगः । पुं। चन्द्रे॥ नचनागासी भः ॥ कपूरे॥

नखः। पुं। न। पुनर्भवे। करकहे॥ पं । खर्ड ॥ इतिहेमचन्द्रः ॥ न । खाघनखाखोगन्धद्रये । गु-न्ती। के।लट्ले॥ दिधा ग्रह्वनखाखा ऽ न्यागुत्र्याखाबदरी छदा इतिरत्न-माखा॥ नखद्यंग्रहश्लेखवातास्त्रज्ञर् क्ष्रहत् । लघूषांगुक्रलंबग्रंभवादु-व्रवाविषापहम् ॥ अलच्छीम् खदै। र्गन्यहृत्पाकरसयाःकटुः ॥ न खन ति खन्यते वा । खनुत्रवदारणे । ऋम्बे॰डः॥ नखसस्वेति वा । नभा डितिसाधुः ॥ यदा । नहाति । गाइ वस्थे। नहेर्रुलोपश्चेति खः॥ स्व नखरायुधः। पुं। कुक्कुटे ॥ व्याघे॥ ल्यपचस्वसा ग्रुक्ति नेखरी वदरच्छ दा । महाँ स्वसी प्रह्वनखः प्रह्वा-खो गन्धसार्यः॥

ग्रोषः ॥

नखनिकृत्तनम्। न । नखक्के दनार्थं-नापितशस्वविशेषे । नहेनी इति-भाषा ॥

🛭 नखनिष्णावः। पुं। निष्णावीभेदे। अ क्रिक्कायाम्। ग्राम्यायाम्॥

नखाघा

नखपुष्पी । स्त्री । पृक्षायाम् ॥ नखसुचम्। न। धनुषि ॥ नखम्पचा। स्त्री। यवाग्दाम् ॥ नखम्प-चतीतिविग्रहे सितनखेचेति नख-क्रसीपपदात्पचे:कर्त्तरे खश्। अ रुदिषदितिम्म् । पचिश्वाचताप-वाची॥

नखरः। पुं। नखे। करकाएके। कर क्हे॥ नखंराति। राः। कः॥ नखर्ञ्जनी । स्त्री । ख्री विधिविशेषे ॥ त स्वा:फ्रांचे ॥ इरीतक्यादिभ्यश्रेतिफ्र ख प्रस्वयस्यनुप्॥ नखक्कोदनास्वविशे घे। नहेर्ना इतिभाषा ॥ यथा। अनन्त चर्गोपानचारिगी मलहारिगी।प् नभवच्छे दक्तरीगङ्गेव नखरञ्जनीति॥

सिंहे ॥

नखराह्य:। पुं। करवारवृत्ते ॥ इति राजनिर्घग्टः॥

नखकुटः। पुं। नापिते॥ इतिचिकाण्ड नखरी। खी। नखाम्॥ चुद्रनखाम्॥ नखविक्तिरः। पुं। पचिविश्वेषेषु॥ न खै विकीर्थ ये अचयन्ति। तेच ध्ये नाद्य:॥

> नखरचः। पुं। नी खनूचे ॥ नखगङ्घः । पुं। यम्बुके । चुद्रग्रङ्घे ॥ नखाघातः। पुं। रतिक्रीडायांस्थानिव 💥

नग्या

नखाघातः प्रदातको यथास्यानानि कर्मसु । पार्खिया सत्तनयास्व व ज-र्णान्तेकपालेवा हुमूलके । ग्री शयां कारा देशीच नखा घातंसमाचरेत् ॥ नगनन्दिनी । स्त्री । पार्वे स्थाम् ॥ भनेरितिकामभाख्यम्॥

नखाङ्कः । पुं। न । व्याघनखाम्॥ नखायुधः । पुं। व्याघे ॥ सिंहे ॥ जुन् नगभूः । पुं। चुह्रपाषागाभेदायाम् ॥ क्रो॥

नखाबि:। पुं । चुद्रश्रङ्घानसपङ्क्ती ॥ नगरम्। न। राजस्थितस्थाने । पुरि

नखालुः। पुं। नील हुचे ॥ नखाशी। पुं। पेचके॥ चि। नखम

चके ॥

नखी। पुं। सिंह । दिहारणचलनख युक्तपशुमाने ॥

नवी। स्वी। नवनामगन्धह्यो शुक्ती ॥ बह्वाद्स्वान् डोष्॥

नगः । पुं।पर्त्रते ॥ रचे ॥ नगच्छति । गञ्जु । अन्येभ्योपीति अन्येष्वपीति वा डः। नगामाणिष्वितिनज्वा प्र वृत्या ॥

सीर्यं विश्वेष ॥ आह्यारे ॥ पवनाश्राने ॥ नगजः। चि । पर्वतजातवस्त्भाचे॥

नगला। स्त्री। चुद्रपाषास्य भेदायाम्॥

🎇 नगणः। युं। विल्हें। (॥) ॥

भेषेषु नखपाते ॥ स्थानानियथा । नगणा । स्वी । पारावतपद्याम् । नयाफ 🙈 ट्की इतिगाडभाषाप्रसिद्धस्ताया म्। सालकाँगणीतिभाषा॥ री चैव नितन्वके ॥ कचस्यलेचक नगतीर्थम्। न। पुरायचेचिक्रोषे ॥ न गह्य नगानां वा तीर्थंस्॥ तथा सर्वश्ररीरेषु नखं दद्याच्छनैः नगपतिः। पुं। हिमालये। गिरीन्द्रे॥ नगानाम् पति:॥ नगभिद्-त्। पुं। पाषाणभेदने ॥ इन्द्रे ॥

चि। पर्वतजाते॥

। पत्तने ॥ यनाष्ट्रशतग्रामीयव्यवहा रस्थानं अध्यक्तितन्तरस्। पराय-क्रियादिनिपुणै श्वातुर्वेग्यंजनै युंतम् । अनेकजातिसम्बन्धं नैकशिल्पिस-मानुनम् । सर्वदैदतसम्बन्धंनगर् न्वभिधीयते॥ नगाः हचाः पर्वता वा सन्यस्मिन् । नगपांशुपारहुम्य घचे ति रः। पचे क्षीवत्वम् ॥ नगादवप्रासादा द्यःसन्तियचवा ॥

नगरघातः । पुं। इस्तिविशेषे ॥ नगरं इन्ति। इनः। कृत्यत्युटे।वहुज मिति अगा॥

नगरस्य करः । पुं । कौष्यदारखे ॥ रस्यं करोतीतिरस्रकरोरस्रहेतु:। कृञी 🔉 हित्ता की ल्यानु ले। म्ये प्विति कु च ए 💥

## नग्र:

प्रच्यवः। नगस्य रन्ध्रकरः॥ नगरसक्षवस् । न । सिद्धपीठान्तरे ॥ नगरी। स्ती। पुर्याम् । नगरे ॥ जाति लचगोङीष ॥ नगरीवकः। पुं। काके ॥ इतिचिका ण्डग्रेष:॥ नगरात्या। स्ती । नागरमुस्तायाम्। नागर माथा दतिभाषा॥ नगरै।पधि:। स्त्री। कदल्याम्॥ नगस्यरूपियी। स्त्री।प्रमासिकारसे॥ नगाटनः। पुं । वानरे ॥ नगेष्वटनंयस्य ॥ नगाधिप:। पुं। हिमाखये ॥ नगाना मधिपः ॥ सुमेरी ॥ नगाधिराजः। पुं। इमाखये॥ नगानिका। स्त्री। चत्रचराष्टिमभे दे ॥ यथा। दिलू वैके गुरु यदा। न गानिका भवेत्तदा ॥ यथा । विली कये कदा खणम्। हरिं सरोक हे चगमिति ॥ नगाश्रय:। पुं। इस्तिनन्दे। इस्तिपने ॥ वि। नगवासिनि॥ नगै। मुं। श्ररभे ॥ पचिति ॥ प चास्ये॥ काके॥ नगे वृच्चे ऽगे वा ख्रोक स्रास्त्रया यस्य ॥ नद्धः । पुं । वन्दिनि ॥ चपषे । निर्श्रेन्थे । भदन्ते ॥ चि । विवाससि । दिगम्ब रे॥ नदाः काषायवस्तः स्थानदाः

## नया

कै।पीनका वृत्तः। इतिकार्ष्णाजिनिः 🕸 ॥ नजतेसा । स्त्रानजीवीडे ! स्र कर्मकत्वात्कर्त्तरिक्तः । ख्रे।दित-भ्वेतिनत्त्वम् ॥ दिककः कक्शो षश्चम् ताकक्रस्तयैवच । एकशः सात्रवासाश्चनकः।पञ्चविधः ॥ पारिभाषिकन्यो यथा। येषां क्लो नवेदे।स्ति न शास्त्रं नैवच व्रत म्। ते नमाः कीर्त्तिताः सङ्गिस्ते षा मनं विगहितम्॥ इतिमानीण्डे यषुराणम् ॥ च्ययजुः सामसंज्ञेयं व यी वर्णीवृतिर्दिज । एताम् अस्ति-या माहात् सनमः पातकी स्मृतः ॥ चयी समस्तवणीनां दिल संवर्णं य तः। नद्या भवन्य जिल्लाया सतस्त स्वामसंभयम् ॥ यस्त् सन्यञ्च गार्ह स्यं वानप्रस्थो न जायते। परिवा डिप सेचेय सनदाः पापकृत्वरः ॥ इ-तिविष्णुप्रागाम् ॥ नक्षकः। पुं। नक्षे॥ नक्षयः। स्वार्थेक न्॥ नयाजित्। पुं। नायजिच्हाः.पितरिन्ह पतिविश्वेषे ॥ नम्बहुः। पुं। नानाद्रव्यकृते सुरावीजे । किर्रेशे । ह्वानम् हृषते वा। ह्वेन् ॥ । सं विष्। नमस्टू ॥ नमा। स्ती। नमयोषिति। विवस्तावां 🛪

नायाम्। काटयाम्॥ननमां खिय 🛱

मीचेत पुरुषं वाकदाचन। नचमूर्व पुरीषं वानवे संस्पृष्टसेथुनसिति कू मंपुरायाम्॥

नयाटः। पुं। दिगम्बरे॥
नयाटकः। पुं। दिगम्बर्धागिनि॥
नयाटकः। पुं। दिगम्बर्धागिनि॥
नयाका। स्त्री। स्रनागतास्त्रवाद्याम्।
स्राप्तरस्काद्याम्॥ विवस्ताद्याम्॥
नजरेसा। स्रान्तिः। स्वार्धेकन्॥
नचेत्। स्र। निषेधे॥

नज् । अ । नजभावे निषेधेच स्वरूपार्थे प्रतिक्रमे । ईषद्र्येच साहश्ये
तिद्रस्वतद्र्ययोः ॥ इतिमेदिनी ॥
अपिच । तत् साहश्य मभावस्र तद्
न्यत्वं तद्रख्ता । अप्राथस्यं विरोधस्य नज्याः षट् प्रकीत्तिताः ॥ सा
हश्ये यथा । अत्राह्मयाः ॥ अभावे ।
यथा । अपापम् ॥ अन्यत्वे यथा । अ
घटः पटः ॥ अस्यत्वे यथा । अनुद्रा
अन्या ॥ अप्रायस्य यथा । अनेप्री ॥
विरोधेयथा । असुरः ॥ जकारी न
लोपे। नजितिविशेषयार्थः ॥ वैक्यो ।
प्रकृतमर्थं गमयतः । यथा। नाविष्युः
कोत्त्वेदिष्युं नाविष्यु विष्युमर्थये
त्। नाविष्युः संसारे दिष्युं नाविष्यु

নত্যা

रसाभिनयचतुरं नर्सकियाधे। जा क्षेत्र याजीवित ॥ वर्धसङ्करजातिविश्वेषे यथा। श्रीचिक्यां श्रीचिडका ज्ञाता नटी वकड एवचेति पराश्चरपदुतिः॥ बाच्यायांच्चियाज्ञात इति सनुः॥ अशोकटचे॥ श्रीनाक ष्टचे॥ नले। किष्कुपर्विण॥ गोदन्तइरिताले॥ ब्रा च्यात् चियात् सवर्णाया मुत्यव जाच्यन्तरे। जल्ले॥ नटिता । नटिता चौ। पचाद्यच्॥ यदा । नमति। ग्रम०। जनिदेच्यादिनानमेर्डटः। । डिच्लादृलीपः॥

नटनम्। न। नर्तते। नार्ये। वश्ये
॥ नट अवस्तन्दने। त्युट्॥ आवरसे॥
नटनारायसः। पुं। रागिवशिषे॥
नटभूषसम्। न। ।
नटभएडनम्। न। हिरताले॥
नटवरः। पुं। नटश्रेष्ठे॥
नटसञ्जाकः। पुं। गोदन्तहरिताले॥

नटान्तिका। खी। खळायाम्॥ इति हारावली ॥

नटे ॥

नटी। स्ती। नत्यां षधा ॥ वेष्यायाम् ॥ नटयाषायाम् ॥ गार्वादास्यात् स्वीम् ॥

🕸 विष्णु मामुयाहिति महाभारतम्॥ नटेश्वरः । पुं । शिवे ॥ इति हेमचन्द्रः॥ 🗴 💥 नटः । पुं । श्रे खूषे । कृशाश्विन । नव निया । स्त्री । नटसमूहे ॥ पाशा॰यः॥ 💥

नताङ्गी नताङ्गी नताङ्गी नताः। स्त्री । नमस्तारे ॥ नमने ॥ क्ति अस्त्री । नमस्तारे ॥ क्ति अस्त्री । नमस्तारे ॥ क्ति अस्त्री ॥ क्ति अस्त्

नडकीयः। वि। नडुले ॥ नडाः सन्य स्मिन्। नडादीनां कुक् चेतिछः॥ नडप्राय:। वि। नडवहुबदेशे। नडुति॥ नडसंइति:। स्त्री। नद्यायाम्॥ नडा

नडइ:। वि। कानी। चिति ।। इति भूरिप्रयोगः॥

नां संहति:॥

नडहा। स्त्री। विलासिन्यास्॥ नद्या। स्त्री। नडसंहता॥ नडानां स मुच:। पाशादिस्था यः॥

नडुान्। चि। नडप्रायदेशे॥ नडाः प्रा याश्रव । नुस्द्नडवेतसेम्योड्यात् प्। जय इति साद्पधाया इति वा वत्त्वम् ॥

नदुनः । ति । नडप्रायदेशे ॥ नडाःस न्यस्मिन्। नडशादाड्डुलच्॥

नड्डाभृ:। स्त्री । ग्रहविश्वेषे । नुष्टिसे ॥ द्रति भृरिप्रयोगः॥

नतः। पुं। जन्मनाडिकाविश्वेषे॥ न। तगरपादास्। तगरस्ले ॥ वि। क् टिले ॥ नम्रे ॥ नमति सा। त्तः ॥

नतह्मः। पुं। खताशाले ॥ इतिरत्ण नतनासिकः। वि। चिपिटनासे। ग्र-

वटीटे॥ नता नम्रा नासिका ऽस्य॥ 🎇 नताङ्गी। स्त्री। नायाम्॥ इतिरानि०॥

न् ॥ अथसप्त प्रकारायानते र्ज्जचागा नि। चिकाण मधषट्काण मईच न्द्रं प्रद्चिताम्। द्राउमष्टाङ्गम्यञ्च सप्तधानति जचग्रम् ॥ ऐ यानीवाय कै।वेरीदिक् कामाग्या प्रपृजने।प्र शस्ता खण्डिनादै।च सर्वमूर्त्तस्तुस वंतः॥ विकागादिव्यवस्थाच यदि पूर्वमुखोयजेत्। पश्चिमाच्छाम्भवी गत्त्वा व्यवस्थां निर्दिशेत् तदा॥ य दे। तरामुखः नुर्धात् साधने। देवपूज नम् । तदायास्यान्त् वायव्यांगन्वाकु यान् संस्थितिम् ॥ दचियादाववीं गचादिशं तखास्त्रशाम्भवीन्। तते। ऽपिद्चियं गत्वा नमस्तार सिकी। गावत् ॥ चिकाशो यानमस्कार खि पुरा प्रीतिदायक: ॥ १ ॥ दिचियादा यवीं गत्वा वायव्याच्छस्तवींततः। त ताविद्वाणां गत्वा तांत्यक्वायी प्रविध्यच ॥ श्रक्षिता राचसीं गला ततशाष्त्रसंदिशस् । उत्तराचत याक्यों अमणं दिनिकाणवत्॥ घट् काणोया नसस्तारः प्रीतिदःशिव-द्र्भयाः॥ २॥ इचिगाद् वायवीं ग कातसाबाहत्य दिवसम् । गत्वा या ऽसानमस्तारः शाईचन्द्रः प्रकी र्तितः॥ ३॥ सकृत् प्रदिच्यां कृत्वाङ्क नतिः

वर्त्त् लाकृतिसाधकः । नमस्कारः क थ्यतेमी प्रदृचिण इति दिजै:॥ ४॥ त्यक्ता स्व माननस्थानं पश्चाद्गात्या नमस्कृति:। प्रदृच्चियां विनायात् नि पत्त्यभ्विद्रव्यवत् ॥ द्रव्हद्रत्त्युचते देवै:सर्वदेवीघमाददः ॥ ५ ॥ पूर्व वह दराडवद् भूमे। निपच्य हद्येनत् । चिबुकेनमुखेनायनासयात्विके-नच ॥ बद्धारम्ये ॥ काणीभ्यां यद्भू सिस्पर्भनं ऋमात्। तदष्टाङ्गः इति-प्रोक्तो नमस्कारी मनी विक्षिः ॥ ६ ॥ प्रदिचिगाचयं कृत्वासाधका वर्त्तृखा कृति:। ब्रह्मान्येण संस्पर्भःचितेर्धः खान्नम्कुतै। ॥ सउग्र इतिदेवीघे क्चते विष्णुत्ष्टिदः ॥ १ ॥ नदानां सागरा या हम् दिपदां बाह्म शो यथा। नदीनां जाइवी याहग् देवानासिव चक्रभृक्॥ नमस्कारेषु सर्वेषु तथै वागः प्रशासने । चिकाणारी न सस्का रै: कृतेरेवतु भक्तितः। चतुर्वर्गं स **भेद्भक्तान**चिरादेवसाधकः ॥ नम खारामचायत्रः प्रीतिदः सर्वदास-दा। सर्वेषामपिदेवानामन्येषाभपि भैरव ॥ यासाबुग्रोनमस्तारः प्रीति दःसततं हरेः । अहामायावीतिक रःसनमस्तरयोत्तमः ॥ इतिकाली

नदी

नदः। पुं। पुनर्वहे। भिद्यः। शोणिति ॐ न्धुभैरवदामाद्रवस्त्राष्ट्रचादीः ॥ अ-भौ ॥ निनदे ॥ नद्ति । णद् ० । पचाद्यम् ॥

नदनुः। पुं। मेघे॥ सिंहे ॥ नदित । गादत्रव्यक्तेशब्दे । अनुङ्गदेश्चेति अनुङ्॥

नदी। स्त्री। सरिति। तरिङ्गायाम्। तिटन्याम् ॥ अखालचगम् । धनुः सच्छाग्यष्टीच गतियांसांनविदाते । न ता नदी प्रब्दवहा गर्सा साः प रिकीन्तिशाः इति ॥ सर्वा गुर्वी-प्राद्मखी वाहिनीखा झस्त्री पश्चा दाहिनी निश्चयेन। देशेदेशे तह या सा विश्रेषा नैवाधन्ते गीरवंता घवच । प्राया सद्वहा गुर्थी ल घ्यः श्रीघवत्ताः स्मृताः। नशः पाषा यासिवातात्राहिन्यो विसलोदकाः॥ हिमवत्रप्रभवायाश्च दर्खं तास्वस्तो। पमस् । विन्यात् प्राचीप्राच्यवाची मतीची याचादीची खानदी सा क्रमेगा। वातारापं श्लेपपित्तार्त्तला पं पित्तीर्हेकं पष्यपाक व्यधत्ते ॥ पा रिपाचभवा याश्च विन्याखप्रभवा-य याः। शिरोह्रहोगक्षानां ता हे तःश्वीपद्धचेतिराजनिर्घेग्टः ॥ प चादिषु नद्र इतिटिचनिपातनात्-🎇

नदीव

टिङ्गेतिङीप्॥नदीनाञ्चविश्रेषोयः सवरा हे निरूपितः । तथामत्यप्रा गादै। दृष्टयोवेत्तिक्तुभि:॥ नदीकद्ग्यः। पुं। महाश्राविधिकाया म्। मुख्याम्॥ न। नदीसमूहे ॥ नदीकानः। पुं। समुद्रे॥ नद्यःकान्ता यस्य ॥ इज्जले। निचु लहुमे ॥ सिन्ध्वारके॥ नदीकान्ता। स्त्री । जंबाम् ॥ काक जङ्गीषधा ॥ लतायाम् ॥ नदीकूलम्। न। सरित्तटे ॥ नदाःकू नदेयी । स्वी। नादेयाम् । भूमिजं-म्बम् ॥ नदीकूलप्रियः। पुं। अम्बुवेतसे ॥ न दीकूलं प्रियं यस्य ॥ नदीजः। पुं। ऋर्जुनवृचे ॥ यावनास ष्त्रने ॥ वि । नद्यां जाते ॥ नदीजा। स्ती। अस्मिसम्यवृत्ते॥ नदीतरस्थलम्। न। ) घट्टे ॥ नदी निद्यामः। पुं। समष्टिलाटचे ॥ नदीतरस्थानम्। न । ∫ भिन्नस्थाने ॥ निद्यावर्त्तकः । पुं। यादायागान्तरे। न-नदीन:।पुं।वस्यो॥सम्द्रे॥ नदी ना भिन:स्वासी॥ नदीनिष्पावः। पुं। धान्यप्रभेदे । क-

हिपालितेदेशे ॥ नदी माता ऽ ख । नचुतस्रितिकप्॥ 

नदीमातृकः। वि । नद्यम् सम्पन्नशी

दुनिष्पावे। कर्वरे॥

षा ॥ इतिश्रब्द्माला ॥ नदीवट:। पुं। वटी वची ॥ नदीयाः। ति। नदीसानकुत्रले॥ न चांसाति। णाशीचे। सुपीतिकः निनदीस्यामितिषत्तम्॥ नदीन्ते॥ इतिपुरुषोत्तमः॥ नदीसरः। न। इन्द्रक्रीडासरोवरे ॥ नदीसर्ज्ञः । पुं। वीरतरी । अर्जुन-वृचे॥

ब्राम्॥

नहुः। चि। वह्रे ॥ उद्दर्ते ॥ नह्यते। याद्वन्धने । कर्मिया क्तः । न हे।धद तिधत्त्वम् ॥

गरे ॥ इज्जिल हची ॥ न । स्त्रोते। नद्श्री । स्त्री । चर्ममयर जी। बर्नाया म् ॥ नद्यते ऽनया । गाइ०। दामी तिष्टुन् ॥

> न्द्यावर्त्तके ॥ यथा । स्वरामिगेवधे ला सिते वा सुरवन्दिते । नदाव न्तिकयोगीयं यातुरिष्टार्थसिद्धिदः॥ अन्योपि। मूस्रते स्वीखरो लाभे स गक्कम्भगते यसे । नदावक्तंकयागा यं रगोभन्त्यानलः॥

ननन्दा। स्त्री। नन्दिन्याम्। स्वमन्त्रेम जिन्याम्। ननंद इतिभाषा ॥ न न 🎘

इति कृतायामपिसेवायां नत्षाति । ननन्यति सावजायामिति वा। निचनन्देरिति चम्।।

ननान्दा। स्ती। ननन्दायास्॥ न नन्द ति नत्ष्वति । ननन्दयति सारुजा न्दे रिति ऋन् टहिश्चेतिकेचित्॥ नन्। अ। विनिग्रहे ॥ अनुप्रश्ने ॥ पर कृता ॥ अधिकारे ॥ संस्रमे ॥ आ-मन्तरो ॥ अनुनये ॥ प्रश्ने ॥ अनु-ज्ञायाम् ॥ अवधारणे ॥ दुष्टोक्तौ ॥ सम्यग्वादे ॥ स्तुता ॥ वाक्वारम्भे ॥ माचेपे ॥ मच्युक्ती ॥ उत्येचाऽच क्वारव्यक्तते॥ यथा। मन्ये प्रक्षे भ्रानन्दगापिता। स्ती। रास्तायाम्॥ वं नूनं विंवा प्राया न् विद्विच। न नु ना निह जानामि उत्प्रेचाया कानिचेतिकाथचन्द्रिका ॥ न नुद-ति। नुद्रः। मित्रुः॥

नमुच। अ। विरोधोत्ती ॥ न नुच च चेतिनिपातदयस्य समाज्ञारदन्दः॥ प्रस्ते ॥

नन्दः। पुं। गापविश्वेषे । श्रीकृष्णस्य पितरि॥ त्रपविशे । महानन्दिसु ते। चिचियत्रंशान्ते॥ शानन्दे॥ नि धिप्रभेदे ॥ प्राग्दिचिखदारग्रहे ॥ वे गुविश्रेषे ॥ यथा । महानन्दस्तथान न्दोविजयायजयस्तया। चन्वारउत्त

नन्दनः

मावंशामातङ्गमुनिसम्प्रताः ॥ दशा⊗ जुले। अदानन्दोनन्दरकाद्या जुलद-तिसङ्गीतदामादरः ॥ ति । सर्वा भिरुपपत्तिभःसमृद्धे ॥ नन्दति इति नन्दः। टुनहिः। पचाचच्॥

यामिति वा। दुमहिः। निज्ञन मन्दकः। पुं। हरे:खड्ने॥ भेके॥ जि। इर्षके ॥ कुषपासके ॥ नन्दयित दे वान्। टुनदिः। खुल्॥ नन्दतात् । ऋाशिषिचेति वुन्वा ॥

> नन्दिनः। ची। पिप्पन्थाम्॥ नन्दकी। पुं। विष्णा ॥ विद्यासया न न्दकाखोऽसिरस्य । अतर्निठना-वितीनिः॥

> नन्दयुः। पुं। त्रानन्दे। सुखे॥ टुनदि॰ । द्विताऽध्व ॥

नन्दनः। पुं। सुते ॥ भेके ॥ कामाखा यां पर्वतिविशेषे ॥ षड्विंशतितमेव-त्तरे। सुभिचं चेम माराग्यं ग्रह्यं भवति श्रीभनम्। वहुचीरा स्तथा गावा नन्दनं नन्दने प्रिये ॥ न । इन्द्र स्रोद्याने। गन्धमादनमू ले गन्धवसु रसिद्धापरोष्टताचाने ॥ धतिसंच कच्छन्दःप्रभेदे ॥ यथा । नजभजरै स्रोपसहितै: शिवै ईये नन्टनम्। यथा। तरिषासुतातरङ्गणानैः सन्ति लमान्दोलितम् मध्रिपुपादपङ्कजर्

88 88 3

मन्दा

जःसुपृतवृष्वीतलम्। सुरहरचिच चेष्टितकलाकलापसंस्मारकङ् चि तितलनन्दनं वज सखे सुखायष्टन्य वनस् ॥ त्र । इर्घ के ॥ आनन्दकार के ॥ नन्दयति । टुनदि । नं ल्युः॥ नत्नजम्। न। इरिचन्दने ॥ नन्दनन्दनः। पुं। श्रीकृत्ते॥नन्दस्यन न्दनः॥ मन्दनन्दिनी । स्त्री । दुगायाम् ॥ मन्दनमाजा। स्त्री। श्रीकृषाप्रीतिकृ न्यालिकाविश्वेषे ॥ मन्दना। स्त्री। दुचितरि ॥ इतिजटा धरः ॥ नन्दन्तः । पुं । पुचे ॥ नन्द्यात् । टुनदि० । रुचिनन्दिजीविप्राशिभ्यः विद्राशि-षीति जच्॥ नन्दपाखः। प्। वक्सो ॥ नन्दपुत्री । स्त्री । पार्वस्थाम् ॥ इतिचि कार्एड ग्रोधः॥ नन्द्यन्तः। चि । अर्भके ॥ नन्दयति । टुनदिः। त्यभूविचविसभासी त्या-दिनाजच् षित्।। नन्दा। स्त्री। गीर्घाम् । नन्द ते सुरले। कें घुनन्दने वसते ऽ थवा । हिमाच

ले महापुर्ण्ये नन्दादेवी ततःस्पृता

॥ संस्थाप्य नन्दिता यस्मात् तस्मान

न्दा तुसाऽभवत्। इतिचनामनार

गम्। संखाप ब्रह्मादिभिहिमगि ॐ रावितिशेषः ॥ अिक्करे । नाँदद-तिभाषा ॥ सम्पदि ॥ तिथिविशेषे॥ यथा । प्रतिपदेकादशोषष्ठी नन्दा चेयामनाषिभिः ॥ अर्कसङ्क्रमवि शेषे । स्थिरेजीववारेतुनन्देतिसंचा तदाविप्रवर्गः सुखीमासमेकम् ॥ न नन्दरि ॥ तीर्थविशेषे ॥

नन्दी

न न्दातमजः । पुं। श्रीकृष्णे ॥ नन्दस्य का तमजः ॥

नन्दात्मजा। स्त्री। दुर्गायाम्॥ निदः। पुं। नन्दिकेश्वरे। पिनाकिनः प्रतीहारे॥ पुं। न। दृताक्ते॥ आ नन्दे॥ नन्दित। दुनिद्धः। इन्॥ नन्दिकः। पुं। नन्दिस्चे॥ नन्दिका। स्त्री। इन्द्रकी डास्थाने॥ अ

निन्दिकेश्वरः । पुं। शासङ्कायने । ताएड वतास्त्रिके । शिवदारपाले ॥ पुराग विभोषे ॥

नन्दिघोषः । पुं । अर्जुनस्वर्षे ॥ वन्दि जनस्व घोषे ॥

निन्दतकः । पुं । धवह मे ॥
नन्दी । पुं । इरप्रती हारे । गिरिप्रवे
विशा ॥ सविविध उत्तोव क्रिप्राणे ॥
यथा । ग्राद्यः नन नन्दी च गिरिका ह

X 88 X8

नन्दीवृ

यस्त वित्तेयानन्दिनख्यद्रति ॥ गर्दे भःग्रे ॥ वटदुमे ॥

निद्नी। स्ती। उमायाम् ॥ गङ्गाया म् ॥ ननान्दरि ॥ विश्वष्ठधेना ॥ व श्रिष्ठान्त पदेव्याम् ॥ व्याडिमाति ॥ रेणुका स्वीषधी ॥ तीर्थ विश्वषे ॥ नद्यति। टुनिंद् । श्विमिशिषे ॥ नन्दनीतनयः। पुं। श्विभिधानिवश्रेष स्व कर्त्तरि। व्याडिमुना ॥ नन्दिनी सृतः। पुं। व्याडिमुना ॥ नन्दि

निन्द्युराग्रम्। न। उपपुराग्रामभेदे॥ निन्द्वर्डनः। पुं। भर्गे। शिवे॥ पचा न्ते॥ तनये॥ मिने॥ चि। स्रानन्द वर्डके॥

न्याः सुतः॥

निन्दश्चः । पुं । नन्दीहुमे ॥ नन्दन-म् । टुनिद्रिः । इन् । नन्दाः वृचः ॥ नन्दी । खा । दुर्गायाम् ॥

नन्दीमुखी। खी। पिचिविशेषे॥यथा
। स्थूबाकठोराटचाच यस्या स्वचूप
रिस्थिता। गुटिका चच्चुसद्दशी चे
या नन्दीमुखीतिसा॥ तन्द्रायाम्॥
इतिहेमचन्द्रः॥

नन्दीवर्तः । पुं । सामुद्रसत्स्विशिषे॥ नन्दीवृत्तः । पुं । नन्दिवत्ते । स्वाखीव त्ते । वेखित्रापीपर इति प्रसिद्धे ऽश्व स्थभेदे । कान्तस्वकादन्योयस् ॥ न मन्द्याव

न्दी शृची खष्ठः स्वादु स्तिता स्तुवर श्रें उष्णकः। कटुपाक (सोग्राही विष-पित्तक पास्तुत्॥ अश्वश्याकारः ची रयान् स्वनामप्रसिद्धीरचः दित भर तः ॥ के बिद्धारे शप्रसिद्धे सुगन्धिर-चित्रभेषे । तृणीके। पीतके। का ठे के ॥ तृत दितभाषाप्रसिद्धे रच विश्रेषे । तृत्वे। कु वेरके । कान्तल के । नन्दि रचे ॥ गान्धीराख्य तृणे-॥ दित्र शब्दा स्वृधिः ॥ नन्दनम् । दुन दि०। दन्। कृदिकारादिति कोष्॥ नन्द्याः रच्चः॥

नन्दीशः। पुं। नन्दिनि। शिवदार्पाले ॥ भरताक्तितालप्रभेदे॥

नन्दीश्वरः। पुं। महादेवे। शिवे॥ स दाशिवदार्पाले ॥ नन्दीशाखेताले ॥ यथा। गेराचघुर्गे लघुः प्रनस्ताले नन्दीश्वरेसताः इति सङ्गीसदामे। दरः॥

नन्दीसरह। न। इन्द्रसरीवरे ॥
नन्दावर्तः। पुं। पश्चिमदारहितान
न्दावर्ताह्वयस्तपे खुक्तलच्छे राज
वेष्णप्रभेदे ॥ जच्यान्तरच्च। द चियानुगतालिन्दचयंयत् पश्चिमामु
खस्। पूजनीयात्तरच्छायं नन्दाव चे वदन्तितदिति भरतधृतःसाच्चः क्षुष्ट

**288 \$ 288** X

नपुंस

वर्ताखो यात्रायागे ॥ नन्दयतीति नन्दी । नन्दी स्नावर्ती ऽत्र ॥ नपात् । त्रि । स्नरचके ॥ नपाति । न पात् स्रतन्तः ॥

मपुंसकः । पुं। न । क्रीवे॥ नस्त्री न-युमानित्यस्य पुंसक्रभावा नस्नाडि-च्यत्रनिपातनात् ॥ नपुंसकाभवेदि तिभाष्यात् पुंस्यप्ययम्॥ श्रस्य जच यां यथा। सानके भवती ची खाहो। मत्रः पुरुषः स्मृतः। उभया रत्नरं यच तद्भावेन पुंसकमिति॥ \*॥ नपुंसकविश्रेषानाच भावप्रकाश:-। यथा । श्रासेक्यप्च सुग्रास्थित्व कु म्भीक श्चेर्घक स्तथा। अभीसभू-का बाद्वया अगुको सृगसंत्रकः॥ तेषां बचार्यान यथा । पित्रोस्तु स्व ल्पवीयन्वादासेकाः पुरुषो भवेत्। समुकं प्राध्यसभे विजीवति ससं चि सागित्यका भवेत्। स्वेग्दे ऽव स्मचर्या चः खीषुपुंदत् प्रवर्तते।स त: ॥ दृष्टा व्यवाय मन्येषां व्यवाये-दृष्टियानिस् सस्पृतः ॥ या भार्याया सती माद्या दङ्गनेव प्रवर्त्तते। तच

नभाः वः ॥ इति भावप्रकाशः ॥ नप्ता। पुं। पाचे ॥ देशिक्षे ॥ नवत निपतरा ऽनेन। पत्लः। नमुने ष्ट्रत्विष्ट्रितिसाधुः। ननः प्रकृतिभावः पतेरच्छब्दलीपश्वनिषातनात्॥ नप्ती। स्ती। पीत्याम्॥ दे। इत्याम् ॥ न पतन्तिपितरो इनवा नम्नवत् साधु:। ऋ नेस्योङीप्॥ नभः। पुं। श्रावश्वमासे ॥ खोमि ॥ न भते। ग्रमिर्श्तायाम्। पत्रावत्र्॥ नभः क्राक्ती । पुं । सिं हे ॥ द्रतिश्रब्द-मासा॥ नभः प्रापः । पुं । पवने ॥ रति विकारङ श्रेषः॥ नभःसत्। पुं। निर्जरसि। देवे॥ नभःसरित्। स्त्री। सन्दाकिन्याम्॥ नभः स्थितः । पुं। नरकविश्वेषे ा चि। ञ्राकाशस्थिते॥

प्रथम ॥ यः पृतियोनी जायेत स-चि सीग्रान्थिको भनेत्। स्वेमुदे ऽत्र स्मचर्या यः स्वीषुपुंदत् प्रवक्तते।स स्मचर्या यः स्वीषुपुंदत् प्रवक्तते।स सम्भिक्तः। पुं। स्वर्धे ॥ द्रतिप्रव्दमाला॥ नभस्रमसः। पुं। स्वर्धे ॥ द्रतिप्रव्दमाला॥ नभस्रमसः। पुं। चन्द्रे ॥ विचापूपे ॥ दः ॥ दृष्टा व्यवाय मन्येषां व्यवाये-यः प्रवक्तते। ईष्ट्रंकः सत् विज्ञेयाः हृद्ध्योनिस् सस्पृतः॥ यो भार्यायाः मेधे॥ वाते ॥ ग्रहे॥ देवे ॥ राष्ट्र

सते। मेा इं दक्त नेव प्रवर्तते। तच से ॥ वि। बोमचारिश्व॥ 🐰 विचिष्टिताकारी जावते भग्छ संच नभाः। पुं। घने। मेघे॥ आसे॥ आ

नभाक

वस्मासे ॥ विरहिसी नस्यति नस्ना ति नभते वा। ग्राभण। असुन् ॥व षीयाम् ॥ विसतन्ती ॥ पतन्नु हे ॥ चि। पिलतभी घैं।। नहाते मेघैः। गाइबस्यते। नहेर्द्विभश्चे स्यसुन् भश्वानादेश: n

नभ्रान। चौम्न। त्राकाश्री। नद्यते मेघैाः। ग्रहः। नहिदिविभव्वे त्यस् सदी ती। किए॥ नभनम् नम्यते ऽ नेनाच्या ॥

नभसः। पुं। न। खोनि ॥ नभते नश्वा तिवा। अच्यविचिमतमी च्यादिना असच् प्रस्ययः ॥

नभसङ्गमः । पुं । खरो ॥ पत्ति सि ॥ न असं गच्छति। गन्तु । गमेःसुपी तिखच् ॥

नभस्यः । पुं । भाद्रमासे ॥ नभाः ऋसः-म्। तत्रसाधुः। यत्॥

नभस्वान् । पुं। वाया ॥ नभाऽस्यात्र यस्वन सस्ति। सतुप्। तसीमस्वर्ध इतिभत्त्वाद्रुत्वाभावः । वत्त्वम् ॥

नमसात् द्। पुं। देवे। सुरे॥ नमसाका में सीद्ति गच्छित । सद्खः । स-त्स इच्छादिना किए॥

🗴 नभाकस्। न। तमे ॥ नभाति। ग्राभः । पिनाकादित्वादाकः॥

नमत

निप्रागनः। पुं। वारिदे। मेघे ॥ इति 🛣 चिकागडमेषः॥

नभागति:। स्ती। स्रावाशगमने। ख गता ॥ यथा । प्रडीनेाड्डीनसर्डी-नडयनानिनभागता ॥ ति । खचरे ॥ नभसिगति येखवा ॥

नभाद्षः। पुं। नभादीपः। पुं। हेवारिदे। सेघे ॥ इ म् अश्वानादेशः ॥ न वभिक्तवा । अ निभीधूमः । पुं । 🔰 तिश्रव्दमासा ॥ नभानदी। स्वी। स्वर्भक्रायाम् ॥ नभामायः। पुं। रवै।। इर्थे॥ नभामण्डलदीयः । पुं। इन्ही ॥ नभाग्नुपः । पुं । चातकखरो ॥ नभारजः। न। अन्यकारे॥ मभारेणुः। स्त्री। बुक्तारिकायाम्॥ नभाखयः। पुं। धृमे ॥ नम्यः। पुं। अचे॥ नाभवेदितः। र्घा क्रंसिक्डिशंनाभिः । तद्नुपविष्टःका ष्ठविश्रेषोत्तः । सच तदम्गुणत्वात् तसी हित:। अञ्जनंते खाभ्य दः तद पिस्ने इनला नाम ये दितम् । उगवा दिभ्योवत्। नाभिनभच्य ॥ चि।न भसम्बन्धिन ॥

नक्षार्। पुं। मेघे॥ नक्षाचते इतित या । आजुः। विष् । नक्षास्नपादि ति साधुः॥

नमत्। ति। प्रयते॥

रूष्ट्र नमतः। पुं। प्रच्व ॥ धूमे ॥ मटे ॥ न ऽतच् ॥

नसनम् । म । वाङ्मनः कायप्रशिधाने न प्रह्वीभवने ॥ वि । नमयितरि ॥ कर्त्तरिल्युट्॥

ममयिता। चि। नमनकर्तर॥ मसः । सः। नता ॥ नसनम् । गामप्र ह्वस्त्राब्देच। यस्म्॥

वमसः। पुं। चनुकूले ॥ नमति। य मः । अच्यविचमी च्यादिना ऽसच्॥ नमसितः। वि। अचिते। पृजिते। वृ तनसस्तारे ॥ नमःकृतस् । नमाव रिवर्तिनमसःकाच्। तः। कासः-विमाषे तिवायले। ।।

नमस्त्रारः। पुं। नमस्त्रता। करयाः-श्चिरस्संयागेन नितकर्थे। स्वापक र्षं बाबक व्यापार विशेषे ॥ सर्वे चापि नमस्तुर्युःसर्वायस्यास् सर्वे देतिव्यव-हार:। नाजयतायाज्यता ऽभिवाद येदितिशङ्खः। देवंविप्रंगुबंद द्वानन मेड्यस्तु संभ्रमात् । सकाबस्त्यं ब्र जित यावचन्द्रदिवाकरो ॥ बाह्मण चगुइंट द्वान नमें द्यानराधमः। या वज्जीवनपर्यनामशुचिववनामवेदि-ति ब्रह्मवैवन्तपुराग्यम् ॥ देवतायत

नमस्कृ

स्कारं नक्यांद्यः प्रायश्चित्ती भवे 🛣 नरः ॥ सभायां यत्त्रशालायां देवता यतनेषुच । प्रस्थेकन्तुनमस्त्रारोष्ट न्तिपुग्यंपुराकृतम् ॥ उपविषय नमे क्टूहो दीर्घायुक्रीह्मणीवदेत्। समू हो नरकंयाति ब्राह्मणीयाच्य धागति म् ॥ \*॥ अश्वाहृत्यनाननं धाव न्तं धनगवितम् । जपसंजखमधासं षड्विप्राचाभिवाद्येत्॥ \*॥ पृष्पष स्तीवारिहस्तस्ते खाम्यक्तोजबस्य तः । आशी:कर्त्तानमक्तर्तांडभयानेर कंभवेदिति कर्मलाचनः॥ \*॥ मा सः पितः कनीयांसंननमे द्वयसाधि कः। नमखुर्याद् गुराःपत्नी भाव-जायां विमातरम्॥ यमः। अभिवा द्यतःपूर्वमात्रिषं न प्रयक्ति। य द्युष्कृतं भवेत्तस्य तस्याद् भागं प्रय यते ॥ स्वस्तीति ब्राह्मणे ब्रूया दायु मानिति राजनि। वर्द्धतामितिवै श्रो षु श्रूहे स्वाराग्य मे वचे तिश्रव्द न स्पह मेमलमासतत्वम् ॥ विष्प्रभेदे ॥ र तिशब्दचन्द्रिका ॥ नमःकर्णम्। कृ ञ्। घञ्॥

नमस्तारी। स्ती। खदियाम्। इ। या जाडीतिखातीषधी ॥ नमखार-यशीला। सुपीतियानिः॥ नंह द्वाह द्वाह नं तथा । नम नमस्कृतिः । स्ती । नमस्कारे ॥ नमः

नमेहः

दुकृष्। खियां किन्॥ नमसः। चि। नमस्ताराई ॥ नमस्यन्। चि । कायवाद्यनेभि नम खुर्वति ॥ नमसा। स्वी। पृत्रायाम्॥ नमस्तर्य

म्। नमावरिवश्विकः काच्। अ-प्रस्थयादि स्वकारः। टाप्॥

इति नमसःकाच्। न्नः॥

निधितः। चि । जातनमस्कारे ॥ ना-मिते ॥

नस्च:। पुं। शुम्भनिशुम्भाभ्यां कनि हितीन् । नक्षाण्नपादितिनञ् प्र कृत्या॥

चिदेष्टि। दिष्। सत्स्दिषेच्यादि नाकिए॥

ने ॥ नम् व्यति । मृच्छः । इन् । षूद्चर्ये। नं व्युः ॥ नम् चेद्वित्य ख इदनः॥

नयने।

करणम्। नमः कियते ऽनयावा । नमागुरः। पुं। ब्राह्मणे। भूसुरे ॥ न 🌣 मखरणीयागुरः॥

नमा। स्ती। काष्टादिनिर्मितनूपादि सङ्क्रमे ॥

नम्यः। द्रि। नमस्ये॥

नम्:। चि। नते। नमनगीले॥ नम ति। तच्छोलः। सम्भागिनिममी तिरः॥

नमस्थितः। चि। पूजिते। अर्हिते। न नम्भनः। पुं। वेतसे ॥ चि। नते ॥ मसिते ॥ नमः कृतम् । नमेविरवित्नयः। पुं। नीता । नाये ॥ सूत्रविश्रे चे ॥ नैगमाहिषु ॥ युक्ती ॥ शाखे ॥ वि। न्यायो ॥ नेतरि ॥ नयनम् ॥ यीञ्ः। वाच्छकात्यरच् ॥ नयतेः कर्तर पंचादाचा ॥

ष्टे दे स्विविश्वेषे ॥ अनक्ने । कामे ॥ नयकः । पुं । नये कुश्रले ॥ आल्कन् ॥ नमुच्ता । मुच्छू । इग्पधात् कि नयत्तः । वि । नीतित्ते ॥ नयंजानाति चाः। वः॥

नयदुट्। चि। नीतिविषदुकारिणि॥ नभुचिदिर्। पुं। इन्द्रे। मघोनि ॥ नमु 🌡 नयनम्। न। चच्चि । लोचने ॥ ब्रा-ययो ॥ नोयते ऽ नेन । यीञ् ०। च्युट् ॥

नमुचिद्धदनः। पुं। इन्द्रे। पाक्यास । नयनाभिरामः। पुं। चन्द्रे॥ नयनवार भिरामः॥ चि। प्रिये॥

नक्षां हितनम् प्रकृत्या। इद्यति। । नयनी । स्त्री । कनी निकायाम् ॥ नी यते स्वविषया इ नया । सीम् । ल्यु ठ्। ङीप्॥ हु स स्दनः॥ है। इपि॥ हु। इपि॥ हु। इपि॥ हुगुक्तवे॥ हु। इपि॥ हुगुक्तवे॥ हु। इपि॥ हुगुक्तवे॥ हु।

**SASA** 

नर्कः

नयनयाः उत्सवा यस्मिन्॥ नयनापान्तः । पुं। श्रपाङ्गे॥ नयनाषधम्। न पुष्पकासीसे॥ नयपीठी । स्त्री । च्ताङ्गे । अष्टकाङ्गे। छक् इति गाडभाषा॥ नयवर्ता। न। षाङ्ग्रायप्रयोगे ॥ सन्धि विग्रहयानानि संस्थाप्यासनसेवच । देधीभावश्वविद्येयाः षड्गुखानीति वेदिनाम्॥ नयस्य वर्तम ॥ नयविशारदः । पुं। नोतिशाखाची ॥ नयत्राची। पुं। नीतिसम्पन्ने॥ नयानुगः। चि। नी च्यनुसारिषा॥ नरम्। न। रामकपूर्वणे ॥ नरः। पुं। अजे। अच्युते। विष्णी। स नुजे ॥ अर्जुने ॥ नर्ति। त्र्यातिवा । नुनये। अच् ॥ परमात्मनि ॥ नर तीतिनरः प्रोक्तः परमात्मा सनातन द्रतियासः ॥ यङ्की ॥ नरकः। पुं। भूमेर्गर्भवरा हाज्जाते दैन्य विश्वेषे । क्षामे ॥ पापिनां कष्टजनक खानविश्रेषे। निर्य। नारके॥ अ यम्बद्वाचिंग्रङ्गेद्भिवः। यथा। रीर वध्वान्तश्रीतीषासन्तापाज्यमहास्तु-जाः। कालसूचाष्टमाद्येते नरकार तिविश्रुताः ॥ स्चास्वनाचखद्वास्य चरधाराम्बरीषकाः। तसा ऽ क्लार महादाइसन्तापाश्चेतिये मुने ॥ भ नरका

वन्यष्टीसुवीभत्सा सहाग्रब्दपदान् गाः॥ भ्रथनरकराजाष्ट्रकम्। खाचा प्रतेपमांसाद्निक्कासनसाक्क्साः । युग्माद्रिभाल्मलीले।इप्रदीप्तन्तु-त्पिपासकाः॥ क्रमी गांनिचयश्चेति राजानः परिकोक्तिताः ॥ ले।इस्त-म्भोषविष्मुत्रस्तथा वैतर्गीनदी। तामिस्रचास्यतामिसः कुम्भोपाकः सरीरवः ॥ महापदानुगावीचीरा जराजेश्वरेश्वराद्गति॥ नरति वर्णाति वा। नृनये। कु॰वुन्॥ पापकृदाति न रकं प्रायश्चित्तपराद्मुखः ॥ उदयना चार्यास्त नचनरकाग्येवनसनीति-क्रीवन्तं प्रयुक्तते तत्रमूकं सग्यम्॥ नरककुर्ण्डम्। न। ब्रह्मवैवर्त्ताद्युः प्र सिद्धे घडशीति भेद्भिने यातनास्या नविश्वेषे॥ नरकानत्। पुं। श्रीवरी॥ नरकदेवता। स्ती। निर्यदेखाम्। स बच्याम्॥ नरकस्यः। दि। निरयस्थिते ॥ नरक खोषि दे इंवे न पुनस्य त्रुमि च्हित। नरकस्था। स्ती। वैतरस्थाम्॥ नरके तिष्ठति। ष्ठा०। सुपिस्य द्रतिकः॥ नरकान्तकः। पुं। विष्णा ॥ नर्कासयः। पुं । होते ॥ नर्क आम-याऽखा॥

👺 नरकी बकः। पुं। गुक्त्रे। गुक्हिवा। नर्गणः। पुं। नवसु नचत्रविशेषु॥ यवा । इस्तास्वातिसगाश्विनी इरि-गुइ: पौष्णानुराधादितिश्चाहीरा-हिवाचात्तराणि भरणी पूर्वाणि भा निषयम्। ज्येष्ठास्रोधविषाखम् खवर बावस्विद्धिविद्यामघाः कथन्ते मुनि भियंथा क्रमवधादेवानराराचसाः॥ तळातनने ॥ तस्य फलम्। मानुष्ये सदुक्रमंसङ्गतमनाः शीलान्विताधी युत इति ॥ नरसम् हे ॥

नरकः। युं। वरगढके। नाराङ्गा इति गाँड भाषा॥ न। सेइने। श्रेफसि॥ नर्देवः। पुं। श्रीरामचन्द्रे॥ राचि॥ नरायां देवः॥

नरनारावतः। पुं। ऋषिकः वभे भग वता ऽवतार विश्वेष ॥

नरनारायगो। पु। २।कृष्णाजुनयाः ॥ नर्यनारायबस्ता ॥

नरपति:। पुं। राजनि ॥ नरायाम्पति:॥ नरपुक्रवः। पुं। नरश्रेष्ठे ॥ नरेषु प-

मर्प्रियः। पुं। नी जवृद्धे॥ वि। नरस्य प्रियवज्ञान ॥

नरवांचः। पुं। मायाता॥

🕸 नरभूः। स्ति। भारतवर्षे ॥ नरायां भूः॥ नरस्यायः। पु । पुरुषोत्तमे ॥

नर्सि

भूमि:॥ नरमानिका। स्त्री। ग्रस्युयुक्तना-थाम्॥ नरमानिनी। स्ती। नरमाचा। स्त्री । मनुष्यमुख्डमाखा-याम्॥

नरमाचिनी। स्ती। ग्राश्रुयुक्तनायाम् ॥ इतिहेमचद्रः॥

नरमेधः । पुं । नरवधप्रधाने यत्त्रविश्रो षे ॥ सकलीवजनीयः । यथोकांटह वारदीये । समुद्रयाचास्वीकारः क मण्डलुविधारणम् । दिजानामसब र्णासु कन्यास्त्रपयम स्तथा॥ देवरेख सुतात्वि क्षंध्वर्नेपशीर्वधः । मां-सादनं तथायाहे वानमसायमसन या ॥ इत्तायाश्चैवकन्यायाः पुनदानं वरस्रच।दोर्घकासं ब्रह्मचर्ये नरमे धात्रमेधका ॥ सञ्चाप्रस्थानगमन-गामेधय तथामखः। इमान् धर्मान् किव्यं वर्ज्याना हुर्मनी पियाः॥ इति ॥

नरवाइनः। पुं। पाह्यस्यो। क्रवेरमन रेवाइनम्स्य। चु न ब स्वम् ॥ वि। पुरुषयानविश्वष्टे ॥

नरविष्याः। पुं। राचसे ॥ इतिष्का म्डग्रेषः ॥

🛱 नरभूमिः। श्वी । भारतवर्षे ॥ नरायां नरसिष्ठः । पुं । इरी । विष्णा ॥ नरश्र

सिंइस्रच अवयवा यिसंसुक्यने स नरसिंह:॥ सन्त्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्यातित्व भूतेष्वं खलेषुचा त्मनः। श्रहश्यता त्य द्वतरूपमुद्दहन् स्तम्भे सभायां नस्गं नमानुषस्॥ नरश्रेष्ठे ॥

नरख्नाः । पुं। नरायां समृहे ॥ नर करितुरगायां खन्धच् ॥ मरहरि:। पुं। नरसिंहावतारे॥ नराङ्गः। पुं। वरगडे ॥ न । से द्रे ॥ नराचः । पुं । नराजाखोहत्ते ॥ यथा । ध्वजेन नायकेन कुण्डलेन यहिभ् घितं पयाघरेय पाच्या घरेय वीय याद्वितम्। नराचवृत्त मन्द्रोडमा चर समीरितं मनी विमण्डकी हि तं फणीन्द्रपिङ्गलें।दितम् ॥ यदा। निशुम्भश्रमचर्डम् रहर्त्तवीजघा-तिनी ज्जापक्षपदेश्यभूपघातपच पातिनी । नवीमपीनवहुजाखका चमेघसिक्सा चिरं चरी करोतु मे ष्रियं पिनानिवस्ने नि ॥

नराजः। पुं। घोडभाच रच्छन्दोविभेषे ॥ यद्या । भुजङ्गराजभाषितं प्रकीर्य प्रास्त्रतागरे बघे।गुरी निरन्तरे स तीस्वोडमाचरे। प्रतापताप्रनिजि तप्रभाकरप्रकाम हे प्रश्तरत्राज कं नराजमेव मनाहे ॥

नरेन्द्रः

नराधमः। पुं। परमार्थज्ञानहीने ऽस जातवैराग्ये। अनुतन्तृत्वे पुरुषे॥ यथा। अज्ञाने।पद्दतावाल्ये वैविने वनिताइतः। श्रेषेकखनचिनार्त्तः कि क्टरे।तिनराधमद्रति ॥

नराधिपः। पुं। राजनि। ऋषे ॥ सिंह न (ायां मध्ये भगवता विभृति:॥ न राखा सधिपः। नरान् अधिपातिवा । पा॰ । आतश्चीपसर्ग इतिकः॥ नरान्तकः। पुं। राचसविशेषे। राव-गाताने ॥

नरायगः। पुं। माधवे। विष्णो ॥ नरा चयनमध्येतिविग्रहः ॥ नरावा सय नं यसात् तेननराययः स्मृत इति-ब्रह्मवैवसंपुरागम् ॥ न रखापस्य वा । नडा०पक् । संज्ञापूर्वकचाद्रश्च-भावः॥

नरी। स्ती। नार्याम्॥ इतिजटाघरः॥ नरेतिका। स्त्री। तीर्थविश्रेषे॥ नरेन्द्र: । पुं । महीपाले ॥ विषवैद्ये॥ वात्तिके ॥ एकविंगस्यचरावृत्ते ॥ यथा। चामररत्रज्जुनरपरिगत्व प्रगणाहितशोभः पाणिविराजिपुष्प युगविर्चितकङ्गसङ्गरमञ्ज्ञः । चा **रमु**वर्णकुषड्खयुगचकृतरे। चिर्चङ् कृतवर्थः पिक्रसपन्नगेशर्ति निगद तिराजतिवृत्तनरेन्द्रः॥ यथा। पङ्क

## नर्त्तंकी

जके। प्रपानपरमधुकरगीतमनी च -तडागः पचमनाद्वाद्परपरभृतका ननसत्परभागः । वस्त्रभविप्रयुक्तक खबरतनुजीवितदानदुरनाः किङ्कर वाणि विच सम तहचरि सन्निधि-मेति वसनाः ॥

नरात्तमः। पुं। कृतकृष्येपुरुषे ॥ य या। यःस्वकात् परतावेष्ठ जातनि वेदशात्मवान्। हृदिकृत्वा प्रदिं गे प्रात् प्रवजेत् स नरात्तमः॥ स्वका त्स्वतस्व परतःपरापदेशादाजात-वैराग्यः॥

नक्षुंटकम्। न। नासिकायाम्॥ इति हेमचन्द्रः॥

नर्तकः । पुं । केलके ॥ पोटगले ॥ चा रणे ॥ दिपे ॥ नटे । सर्व वेशिनि ॥ चि । ताला बनुसारे गानर्त्तनकृति ॥ अस्य खच्च गंयया । याद्र गं क्र्यपा चं स्थार्गी तंथा ज्यस्य ताद्र श्रम् । व्यस्य धारणात् पाचं नर्त्तकः परि-को त्तितः ॥ अपिच । असम्बद्ध प्रला पीच सद्य भुकुटितत्परः । चासप्र हासचत्रा वाचाले। व्यक्तिविद् द्रितसङ्गी तद्य भे। व्यक्ति । व्यती गाचि चेपे । व्यक्ति निष्विद् तिकर्त्तरि खन्॥

्छ्र र्लं नर्त्तकी। स्त्री। चासिकायाम्। ग्रन्ध- नम्मेदा 🎇 विन् इति रामजनी इतिचभाषा॥ 🛱

विन् इति रामजनी इतिचभाषा॥ । करेखाम्॥ निलकानामसुगन्धिह्यो ॥ विच्यति । चति । खुन् । षि-च्यान् छीष्॥

नर्त्तनस् । न । त्रस्ये ॥ तृती । खुट्॥

नर्त्तितम्। चि। ताएउविते॥

नई टकम्। न। अच्छ ष्टिप्रभेदे ॥ तस्वच ग्रंथया। यदिभवता नजी भज
ज्ञा गुरु नई टकम्। इति ॥ यथा
। व्रज्ञवनितादसन्त्र जित्वाविष्यसम्
धुपं सधु मयनं प्रगामजनवाञ्चितका
स्पत्रम्। विभु मभिनाति कापिस्कृती मुद्तिन द्वृदा विच्पदाव
स्रोधिटतनई टकेनक विदिति॥

नहंनम्। न। शब्दे ॥

न क्यें की खः। पुं। अर्त्तार्। पर्स्यो ॥ इ तिविकाग्डक्येषः॥

नर्साटः । पुं । चिव्रके ॥ घिष्रे ॥ चूचु-के ॥ परिहासके ॥ इतिश्वःब् ॥ नर्सादः । पुं । केखिसचिवे ॥ चि । इर्ष दे ॥ नर्सददाति । खुदाञ् । यति वा। दे । आतीन्पेतिकः ॥

नर्मादा। स्त्री। रेवायाम्। सामाद्भवा याम्। सेकलकन्यकायाम्॥ श्रस्थाः स्त्रर्गोन सर्पविषनाश्रीभवति । न क्ष्य संदायैनसःप्रात नर्भदायैनमानिशि

नखः

। नमास्तु नर्मदे तुम्यं चाहिमां विष सर्पत इतिविषणपुराणम् ॥ पृक्कायाम् ॥ टाप् ॥

नर्मादाप्रभवः। पुं। तीर्थविश्वेषे॥ नर्मा। न। परिचासवाक्ये॥ नर्यम्। नुनये। सनिन्॥

नमारा। स्त्री। दर्याम्॥ भस्तायाम्॥ सर्वायाम्॥ निकाबाम्॥ इत्त्यद्वि तामेदिनिकरः॥

नखः। पुं। नहे। पे। टगले ॥ न बंस्तु मधुर सितः कषायः क्षरक्तजित् । उद्यो इदिलयान्यितिदाइपित विसर्पनित् ॥ ऋपतिविश्रेषे । सूर्य वंशीयनिषधराजपुरे ॥ यथा। ऋति थिस्त कुशाज्जन्ने निषधसाखचाता जः। नलस्तु नै घध स्तर्धान्त अस्तरधा द्नायत ॥ \* ॥ वीरसेन चपतेः प् ने ॥ यथा। नलीदा वेवविखाती वं नेषधयुनराधिपः इतिमात्स्ये १२ अधायः॥ 🛪 ॥ चन्द्रवंग्रीयनिषधरा जपुचे। इसयन्तीपता ॥ यथा। क कीं टक्स नागस्य द्मयन्या नलस्य च। ऋतु पर्याखराजर्षेः की त्तं क खिनाशनसिति सहाभारतस्॥ पि हरेबे। विश्वकर्मणः पुने कपीश्वरे ॥ दैच्यविश्रेषे ॥ न । पद्मे ॥

निचका

न जम्। न। शाखास्त्रि। नाडीवत् सरन्धे ऽस्थिपवेणि ॥ दतिहेम-चन्द्रः॥

न चितिनी। स्त्री। जङ्घायाम्॥ न च की चः। पुं॥ जा नृति॥ न च कू वरः। पुं। कु वेर पुचे॥ न चः कू वरो युगन्धराऽस्य॥

नलइम्। न। पुष्परसे ॥ उन्नीरे ॥ ज टामांस्थाम् ॥ इतिमेदिनी ॥

नबदम्बः । पुं । निम्व दक्षे ॥ इतिभू-रिप्रयोगः ॥

नखदा। स्त्री। मांसाम् ॥ इतिहेम-चन्द्रः॥

नखपट्टिका। स्त्री। तखाच्याम्। द्रमा दति गोडभाषाप्रसिद्धे कटविश्रेषे॥ नखमीन:। पं। चिलिचिममत्स्ये। न खबनचारिणि मत्स्ये॥ नखबनस्थो मीन: नखाभामीन दति वा॥

श्रे कश्यपस्कावे। वी रसेनस्रतस्तदः न खसेतुः। पुं। रामायणप्रसिद्धे सामु न्नेषधश्वनराधिपः इतिमात्स्य १२ द्रे सेते।॥ न सेन वानरिष्णेषेण नि श्रधायः॥ \*॥ चन्द्रवंशीयनिषधरा भिंतः सेतुः॥

निविद्या। खी। काछनाते ॥ नाछाम्
॥ गोड भाषया नवी इतिप्रसिद्धे सु
गिर्धिद्रव्यभेदे। विद्रुम व्यक्तिकायाम्।
काषातचरखायाम्। इयची तरापषे
प्रसिद्धा सुगन्धा प्रवाचाकृतिः पचा हु
री इति पंठारी इतिक्राचित् प्रसिद्धा हु

नखः

॥ निलका श्रीतला खम्बी चचुया कफिपतहर्। कुच्छुः स्ववात द्रणा स्वकुष्ठकरापहा॥

निखतः। पुं। नाखिता इति गाडिमा धाप्रसिद्धे भाकविभेषे॥

निबनः। पुं। प्राचीनामन्ते। पानी श्रामना इति गाडभाषा॥ सारस पिचिषा॥ न। श्रम्बुजे। पद्मे॥ तेा-ये॥ नीनिकायाम्॥ नन्ति। यान गन्धे। इनन्॥

निविनी । स्त्री । पद्मिन्याम् । विसिन्या
स् ॥ व्योमनिन्नगायाम् ॥ कमलाकरे
॥ नारिकेखन्ते ॥ निलकायाम् ॥
पद्मयुक्तदेशे ॥ नृजाःसन्त्यत्र । पुष्करादिभ्य इति इनिः । दलयोरीक्यम्
॥ यद्मा नृजानांसमृष्टः । खलादिस्य
इति इनिः ॥

निष्णि । न। निष्निनांसमू निष्ण हाः । पुं। सूर्यादिनवसु ॥ ते है ॥ कमलादिभ्यः खरुः ॥ यया। सूर्य प्रत्यो मङ्ग्रस्य वस्त्रा

निविश्वेष्टम्। न । स्यावि॥ निविश्वेष्टः। पुं।विद्यो ॥ प्रति वि०॥ निवी। स्ती। सनःशिखायाम्। कुनव्या म्॥ निविकायाम् । विद्रमवताया म्। प्रविरायाम्॥ नवति। याव०। प्रवृ। गी० की प्र॥

ळू ने बोत्तमः। पुं। देवनले॥

क्ष्मुन्तः। पुं। किष्कुचतुः शाते। चतुः शत

नवतः

हक्तपरिमितेदेशे॥ किष्कृणां हक्ता ॐ नां चतुः शतम्। चतुर्गुणंश्वतम्। श्रा॰॥ नत्यते। ग्राचवन्धने। उन् वादित्वात् वः॥ कात्त्यस्तुनस्वं हस्त शतिमच्याह॥

नत्ववर्तमगा। स्त्री। काकाङ्ग्याम्॥ वि।नत्वपरिमितपयगामिनि॥

नवः । पुं। स्तुतै। ॥ रक्तपुनर्नवायाम् ॥ वि। नव्ये । नूतने ॥ नूयते । गाुस्तु तै।। चटरारम् ॥ अपूर्वे ॥

नवकारिका । स्त्री । नवाढायाम् ॥ द्रित शब्दमाखा ॥ नवीनकर्त्याम् ॥ नवीने विवरणश्चीके ॥

नवकाखिका । स्ती। नवीने ॥ इति इति

नवसम्। न। देहे॥ नव खानि यस्य यस्मिन्वा॥

नवग्रहाः । पुं । सूर्योदिनवसु ॥ ते

यया । सूर्य घ्वन्द्रो सङ्गलस्थ वृधस्या

पि वहस्पतिः । युकाः यनै घ्वरे । राष्टुः

केतु स्थित नवग्रहाः ॥ नवग्रहसस्यं

कृत्वाततः कर्मसमारभेत् । स्रन्यया

पन्नदं पुंसां न काम्यं जायते कि चित् ॥

नव्कावः । पुं । कियाकारे । प्रथमम

ध्यने प्रवन्ते नवीने विद्यार्थिनि॥

नवतः । पुं । करिकम्ले । कुथे। नम्

दाइतिभाषा॥ इतिहेमचन्द्रः॥

**XXXX** 

**经数数数数** 

नवदु

ॐ ॐ नवतर:। दि । नच्छे ॥

नवति:। स्ती। सङ्ख्याविश्वेषे। ८० न बै इति भाषा॥ सङ्ख्येये॥ नवद् श्रतः परिमाखमस्य। पङ्किबिंश्यति चिश्रस्त्वारिंश्य दिन्यादिनानिपात नात् प्रकृतेनेत्रभावस्तिप्रस्थयस्य॥

नवितिका। स्त्री। तृष्टिकायाम्॥
नवहण्डम्। न। त्वपाणां छत्रविश्वेषे॥
नवहण्डम्। न। संवर्षिकायाम्। पद्म
स्वित्वज्ञक्कसभीपस्यहले॥ नवन्वत
हण्डम्॥ सामान्यते। नृतने पत्ने॥
नवहीधितः । पूं। महीस्ते। साम

ग्रहे ॥ नवादी धितर्यस्य ॥
नवदुर्गा । स्वी । नवपित्रकायाम् ॥ श्रे
खपुत्यादिषु ॥ यथा। प्रथमं श्रे खपुनी
च दितीयं ब्रह्मचारिस्यो । द्वतीयं च
न्द्रघर्येति कुमार्ग्डेति चतुर्थकम् ॥
यसमं स्कन्दमा तेति षष्ठं का च्यायनी
तिच । सप्तमं काखरात्रिःच महारी।
रीतिचाष्टमम् ॥ नवमं सिद्वादाप्रो
स्ता नवदुर्गाः प्रकोत्तिताः। उत्तान्ये
तातिनामानि ब्रह्मस्ववसहात्मना ॥
अधिनाद्द्यमानस्त श्रम्भयोगता
रस्ते। विस्रमे दुर्गमे चैवभयात्ताः शर्म संगताः॥ न तेषां जायते किष्मिद्रशुभं
रस्तसङ्घे। नाप्ट् तस्त्यप्रयासिशो
कदुःखभयं निष्य ॥ ये स्तु भन्न्यास्मृ नवनी

तानूनं तेषांसिद्धिः प्रजायते ॥ इति 🎘 मार्कण्डेयपुराग्यम् ॥

मानिष्डयपुराग्रम् ॥
नवदे ाला। स्त्री । नवी नप्रेड्खायाम् ॥
नवदारपुरम्। न। प्रारीरे । मनुष्यदे
हे ॥ अवदेश्रोचे देचचुषी देनासि
के वागेकेति प्रारसिस सदेपायृपस्या खोअधः इति नवदाराग्रिसन्ति ॥ न वदाराग्रियस्थिन् तत् नवदारम् ।
तद्यतम् पुरच्चेतिविग्रद्यः ॥

न वधा। अ। नवप्रकारे ॥ यथा। आ-चारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तोर्घट र्भनम्। निष्ठा चृत्ति कापा दानं न वधा कुललचयाम् ॥

नवधातवः । पुं । हेमादिनवसु ॥ यथा
। हेमतारारनागास्र तामरङ्गे च ती
च्याकम् । कांस्यकं कान्तले। इस्य धा
तवो नवकीर्त्तिताः ॥

नव। चि।सङ्ख्य विश्वेषे। ८ ना इति भाषा॥

रीतिचाष्टमम् ॥ नवमं सिद्वादाप्री नवनवत्त्वम् । न । नवप्रकारत्त्वे ॥ प्रका क्ता नवदुर्गाः प्रकोत्तिताः । उक्तान्ये रेदिभावः । कर्मधारयवद्गावात् सु-तातिनामानि ब्रह्मार्यवसहात्मना ॥ प्रासुक् ॥

नवनी। स्त्री। नवनीते। नै। नी इति भाषा॥ इति पुराग्रम्॥

नवनीतम्। न। नवादुते। द्रकृतास्ति संयोगसन्यज्ञे। नै। भी इति माखन 🍇 इतिच भाषा॥ नोतं यदि नवनीतं 🦠 नवनी

नीतं नीतं किसेतेन। द्यातपतापि तम्मा साधव सा धाव सा धाव। नवच्चतत् नीतच्च। विशेषणमिति समासः॥ नवनीतं हितं गव्यं रुष्यं वर्णवलामिकृत्। सङ्ग्राहि वातिप त्ताद्धक् चयाभोदितकासहत्॥ त-द्वितं वालके रहे विशेषादस्तं थि-श्रो:॥ 🛪 ॥ नवनीतं महिष्यास्तुवा तश्चेषा करं गुरु। दाइपित्तश्रमहरं मेदः गुक्तविवर्द्धनम् ॥ \*॥ दुग्धोत्यं नवनीतन् चच्यां रक्तपितनृत्। रुषां बल्ब मतिसिम्धं मध्रं ग्राहि भोतलम्॥ 🛪 ॥ नवनीतन् सदस्तं स्वादु ग्रांचि हिमं लघु। मेधां कि-चित् कषायाच मीपत्तकां भसङ् क्रमात्॥ ॥ सचार्कटुकाम्बत्ता च्छर्चभेः कुछकारकम्। श्लेषालं गुक मेदखं जवनीतं चिर्न्तनम्॥ 🛪॥ शीत जव्यनवाडृतं सुमधुरं वृष्यञ् वातापहं कासम किं। मनाशनं कप इरं सङ्ग्राइ ग्राखापहरू। वल्यं प ष्टिकरं त्यानि गमनं सनापविच्छे दनं चच्यां श्रमहारि तपेणकरं द धाद्भवं पित्तजित्॥ \*॥ एकाहाधा षितं प्रोक्तमुत्तरीत्तरगन्धद्भ्। अ रुचं सर्वरागाकां द्धिनं तहितंनि ॥ इति राजनिर्घेष्टः ॥

नखफ

नदनीतकम्। न। इते॥ नवनीतघेनुः । स्त्री । दानार्थकृत नव नीतमयधेन्विशेषे॥ नवपिका। खी। कदस्यादिषु॥ क दली दाडिमी धान्यं हरिद्रामानकं क्षत्रः। क्षित्वो ऽश्रोके। जयनीच वि चीया नवपत्रिकेति दुर्गीत्सवतत्त्वम्। नवपदम्। न। मात्रात्रृत्तान्तरे ॥ यथा । प्रथमम् पनयराम कलितयमि गर्धेन सङ द्राड मिति पदानि वि-षमाणिसचिन् । समपदेचष्ट्प-च सप्तषष्टिकजमेतदातन् । एवं पच पदानि कुर देश समेदे-हि। भुजराजपिङ्गखभिषातनवपद्शे तद्वेषि ॥ यथा । विचर मानिनिः मान मपद्याय रमय रमय मतिश्र यितकपटक खदरित किस्विकश्यसि यावन मिद् मितचपल मचल न-दीजनगति न पर्यास । अनुभव इरिपरिरम्भस्ख मिति वक्ता वद कापि। सुरुधे साधव सधिसपदि कु क कार्यय मितापीति ॥ नवपदानि यिखन् तत्॥

नवपाठकः । पुं । नवीनाध्यापके ॥ नवे। नृतनः पाठकः । पूर्वकालैकेति स-मासः ॥

न चर्मा खना। स्त्री। नवे। नचे॥ नव

数数数数

नवया

जातरजोङ्गनायाम् । नवरजः स्वि याम् ॥

नववधूः। स्त्री। नृतनपरिग्रीतायाम्। न बाढायाम्। नयी वहू द्रतिभाषा॥ नववध्वागमनम्। न। नृतनपरिणीताः याः प्रथमतः क्रियमाणे भर्तग्रहाग मने। गानाइतिभाषा॥

नवमः । चि । नवानाम् पूर्यो ॥ तस्य पूरगोडर् ॥ ङीपि नवसी ॥

नवमित्तिका। स्त्री। नवमालिकायाम्। नेयालि इति नेख्रीयार इतिच गीड भाषा प्रसिद्धे पुष्ये॥

नवमल्ली। स्त्री । नवमालिकायाम्॥ नवा खुत्था मली॥

नवमालिका। स्त्री। नवमल्लिकायाम् । ग्रीकोद्भवायान् । सप्तकावान्। नेवारा इति नेवारी इतिच भाषा॥ नवां स्तुच्या माखिका॥

नवमी । स्त्री। शुक्तकृष्णपचयास्ति थिविशेषे । इयं चन्द्रस्य नवसकला कियारूपा दुर्गीया स्तिथि:॥ अ स्थानातस्यफलम्। विरोधकर्तास्न ने रगम्यः परापकारार्थमितः कुशी नववरिका। स्ती। नवे। द्याम्॥ ख:। आचारहीनः कृपणः कठारः प्रसृतिकाले नवसी यदि खादिति॥

नवशा

म् ॥ नवंयीवनंतारुग्यंयस्याःसा ॥ नवरत्नम्। न। नवप्रकारमणिषु॥ य या। मुक्तामाणिकावैदूर्वगामेदा न् वज्जविहु सा। पद्मरागं सर्वतं नी लचिति यथा क्रमादिति तन्त्रसारः ॥ नवानारतानां समाहारः॥ ॥॥ नवग्रहदे। षशान्ये धार्याणा नवरता नि यथा। वैदूर्ये धारयेत्ह्ये नी खच सगलान्छने। त्रावनेयेपिसाः णिकां पदारागं शशाङ्कजे ॥ गुरीमु क्तां भृगीवचं श्रनानीलं विदुर्व्धाः । राह्या गामेदन धार्य नेता मर कतं तथितिदीपिका॥

नवराचम्। न । आश्विनाचुक्तमासेषु शुक्तप्रतिपदादिनवमीपर्यन्तनवदि-नकर्त्त्वे दुर्गाव्रतिषशेषे॥ नवरात्र चतृष्टयमुक्तं देवीभागवते। चैचे ऽश्विनेतवाषाढे माघेकायामहात् सवः । नवराचे महाराज पूजाकार्या विश्रोषत इति ॥ नवानांराचीकां स आहार:॥

नवराचिकम्। न। नवराचे॥ नवब्द्धभम्। न।दाहागुरुषि ॥ वि। नवीनप्रये ॥

नवयावना । स्त्री । युवती । तस्ययाम् नववस्त्रम् । न । नवान्वरे । अनाहते ॥ 🙊 । दिक्क्ष्याम्। स्रतिकान्तमुग्धभावाया । नवश्रायकः । पुं । नवश्राकः इति बीाड 🛱

**医校校语** 

नवांश:

भाषाप्रसिद्धे नविषये गोपादिजा तिविष्येषे ॥ यथा। गोपो माजीत थातेली तन्त्री मोदकवारजी। कु खाख: कर्मकारस्य नापिता नवशाय का: ॥ इतिपराश्चरसंहिता॥

नवश्राह्म। न। एकादशाहादिश्राहु ।। नत्रसार: । पुं । न । नवसादरे ॥ तच्छु द्विध्या। नवसारो भ ने च्छु ह प्रवृश्वेता येविपाचित:। देशकायंचे य यद्वेन भि विभिधानिसहुये इतिसारचन्द्रिका॥ नवसादरम् । न । नासादर इतिभा वाप्रसिद्धे ह्यो ॥ प्रतिश्यायेषु श्रिर

सः पीडास् नवसाद्रम्॥
नवस्रतिका। स्ती। श्रीवरप्रस्तायां
धेनै।॥ नवस्रतं प्रस्तो ऽस्याः। श्रोषा
दितिकप्। प्रश्वयस्यादितीस्त्रम्॥

नवा। स्वी। नवीनायाम्॥
नवांशः। पुं। नवमांश्रे। मेघादिदाद्य
स्वानां नवमे भागे॥ यथा। मेघा
द्या मकरादाश्च तुलादाः कर्कटाद्
यः। क्रमाचवांथा राशीनां स्वांशाव
गीत्तमाः स्मृताः॥ यथा। मेघे प्रथम
नवांश्वेतांश्रोमेघ स्व। दितीयांश्रोवृ
पद्य। द्वतीयांश्रोमिष्यनस्थ। चतु
श्रांशः कर्कटस्थ। पश्चमांशः सिंहस्थ
। पष्टांशः कन्यायाः। सप्तमांशस्तुला

नवास

शोधनुषः॥ 🛪 ॥ एवं रुषे प्रथमांश्री 🎘 मकरसा २ कुम्भसा ३ मीनसा। ४ सेषसा । ५ वृषसा । ६ सियुनसा 19 कर्कस्य। द सिंहस्य । ९ कम्या याः॥ \*॥ तथा सिथुने १ तुलायाः । २ वृश्विकस्य। ३ धनुषः। ४ सन्तर खा ५ न्यस्य। ६ सीनसा । ३ मे षसा ८ रषसा ९ मिथुन सा। \* ॥ एवं कर्के १ कर्क छ। २ सिंइ छ। ३ कन्यायाः । ४ तुकायाः । ५ रुस्थि नस्य। ६ धनुषः। ७ अनरस्य। ८ नुसासा। ८ मीनसा॥ एवं सिंहे मे षाद्याः ॥ कन्यायां सकराद्याः ॥ त् खायां त् बादाः ॥ ष्टश्चिके कर्कटादाः ॥ एवमेव धनुषिमेषाद्याः ॥ सक्रो मनराबाः॥ कुम्भेत् खादाः ॥ मीर्ने कर्काद्याः कमान्वतांत्राचेयाः॥ उक्त च्या मेघे नवांशा मेघायाः रघेच मकरादिकाः। सिथुनेच त्खाद्याः खः नर्ने टे नर्नेटादिका द्रित ॥

नवां श्रकः । पुं । नवां श्रे ॥ नवाङ्गम् । न । पाचनविशेषे ॥ यथा । विश्वासताब्दभृनिन्देः पञ्चसृत्ती स सन्वितेः । कृतः कषायाद्यन्याश्रुवा तपित्तो द्ववं व्यरम् ॥

। पष्टांगः कन्यायाः। सप्तमां श्रम्भुषा नवाङ्गा। स्ती । कर्केटशृङ्ग्याम् ॥ स्त्र याः। प्रष्टमांश्रो रुखिकस्य । नवमां नवाजम् । नवीनान्ने ॥ तजिमि स्त्री नवोद्धा

त्रवाहुं ॥

नवापयस्था। स्त्री। नूतनायां चीरवि दार्खाम्॥

नवाभागः । वि । श्राभनवप्रयत्ने । म-'होत्साहे ॥ नत्रश्राभागायत्नोयस्य ॥ नवाम्बरम् । न । श्राहते । नवी न बस्ते ॥ नवस्तरम्बरस्व ॥

नवार्चि:। पुं। सङ्गलग्रहे ॥ इति चिका यदमेष:॥

नवाची। स्त्री। नवमास्त्रिकायाम् ॥ नवाषः। पुं। न। नवतिथा। नवदिन

॥ व्यतिपत्तिथा ॥

नवीनः । चि । नक्षे । नृतने ॥ नव एव । नवस्रह्मप्तनप्रवास्त्रवाराः वरादेशस्य ॥

नवीयह। चि। नवतरे ॥

नवेदा १ पुं। श्रज्ञे ॥ नवेत्ति । विद्रुः। श्रसुन् ॥

नवाढा। स्ती। नवमध्वाम्। जन्याम्
। नववरिकायाम् ॥ मुग्धानायिकाः
भेदे ॥ यद्या । वकान्तीतापार्श्वं मुखमनुमुखं नैवकुक्ते धुनानामूई।
नं चिपति वदनं चुम्बनिवधी। इदि
न्यस्तं इस्तं चिपति गमनारोपितम ना नवाढा वाढारं रमयतिच सन्ता पयतिचेतिरसमद्भरी ॥ नवानूतनाः चासी जाढाविवाहिताचेतिविश्वष्टः॥ नष्ट च

नवोहृतम्। न। नवनी ते ॥ नवस्ततः त् उद्दृतस्य । विशेषसम्मितिस मासः॥

नखः। वि। नवीने। नृतने॥ नृयते । णुक्तुता। अचायत्॥ पुं। रक्तपु ननेवायाम्॥

नक्। न। नमने ॥ सम्राथी अविधिष्। । नस्यति कत्तीरवासिष्। स्ट्राकः: यथा विधिकत्तीयाः॥

नशाकः । पुं। काक विश्वेषे ॥ नश्चिता। चि। नाशास्त्रये॥ नशेस्तृत्॥ नश्यत्प्रस्तिका। स्त्री। स्तवस्ताया स्। स्तप्तिकायाम्॥

नश्रः । चि । अशास्ति । नाश्रवतिया गिनि ॥ नश्यति तक्की छः । स्वत्रः । इश्निश्चितिक्यः कर्ष् ॥ टिङ्गेति स्वीप । नश्ररी ॥

नष्टः । चि । तिरोहिते । बद्र्यन विभिष्टे ॥ नामाश्रये ॥ नम्यतिस्य । सम अद्र्यने । मत्यर्थेति कर्त्ते रि त्तः ॥ भावत्तानाद्र्यश्राद्यन्ता ॥ नष्टचन्द्रः । पुं । सारभाद्रस्योभयपचे चतुर्थाम् दितेचन्द्रे ॥ यथा । नष्ट प्रचन्द्रो न द्रम्यस्य भाद्रेमासि सिता सिते । चतुर्थाम् दिता ऽमुदुः प्रति सिते । चतुर्थाम् दिता ऽमुदुः प्रति

दाति हेनन्दं काम ते। यदि पश्यति ॥ अकामता नरा दृष्टा सन्त्रपूतं जलं पिवेत्। तदा शुही भवेत् सद्यो नि व्यवही महीतले ॥ सिंह: प्रसेन मवधीत् सिंहा जाम्बदताहतः। सु कुमारक मारोदी स्तत्र होष स्थम न्तकः ॥ इति सन्त्रेषपूतच्च जलंसा धः पिवेद्ध्वम् ॥ इति ब्रह्मवैवर्त्तपु रागम्॥

नष्टचेष्टता । स्त्री । प्रस्तये। श्रोकादि भिनिषान्दनाश्चे। इपंशोकादिभिः सकलचेष्टानाश्चे मूच्छीपरपर्याये सा लिक्भावे ॥ नष्टाचेष्टायस्य । तस्य भावः। तल ॥

नष्टास्तः। पुं। प्रसादादिना कार्यान रवशेनवा त्यक्तवैतानिके। वीर्ह णि॥ नष्टोऽ किर्यस्य॥

नष्टाजीयः। ति । गतजीविकासाधने ॥ नष्टासिस्चम्।न। लोप्चे। किन्दित्रा सचै।रनीतद्रखे॥ इति हारावली॥ नष्टेन्द्वाचा। स्त्री। क्षत्वाम् ॥ नष्टा दृन्द् कलायस्याम् ॥

नसा । स्त्री । नासिकायाम् ॥ इतिचि काएडश्रेषः॥

नलः। पुं। नासिकायाम्॥ इतिशब्द माखा॥न।नस्ये॥इतिरत्नमाखा॥ पञ्चविधं नत्तकर्भ यसः । प्रतिसर्भे ।

ऽवपीडम् नस्यं मधमनं तथा। श्रि रोविरेचनचैव नस्तकर्मत् पञ्च घेति ॥

नस्ता। स्त्री। नासाकृतक्किहे॥ निस्ततः। पुं। नस्योते। रज्जुनास्युत नासे गवादा। नाथावैस इति भा-षा ॥ नसनम् । गासकाहिल्ये । कः । नस्तं कृतमस्य। प्रातिपद्काद्यास्य र्थे इतिशिच्। ततः कर्मशिकः॥ नस्तोतः । पुं। नस्तोते ॥ नस्यतेसा । गास्त्रः। नस्तयाजतः ॥ नस्यस्। न। नस्ते। लावसे। नासिका देयचूर्णादा ॥ यथा। सिद्धार्थकवचा चित्रकर्चं देवदाक्च। मिच्छि। फला खेताशिरीषी रजनीदयम्॥ प्रियङ्गुनिम्बनिकट्गोम् ने गावधर्षि तम् । नस्यमालेषनच्चवसानम् द वर्त्तनं तथा॥ अपस्मार्विषोन्माद गोषालक्क्षी व्यराष्ट्रम्। भूतेभ्यस् भयं इनिराजदारे चणासन सितिगा

नम्या। स्त्री। नासिकायाम् ॥ नासार च्चाम्। नकेखद्रति नाथद्रतिच भा षा॥ वि। नासिकायां भवे॥ नासि कायां भवा। नासकाये हितावा। ग्ररीरावयवादत्। नस्नासिकाया यत्तसस्द्रेषिति नसादेशः॥

बडे १८८ ऋधायः॥

**XXXX** 

नान्:

र्थं नखोतः । वि। नस्तिते। नासारज्ज् युक्तेरुषादे।॥ नख्या नासारज्जा

उतः ॥

नह। अ। प्रच्यारम्भे॥ नचहच॥ नहि। अ। निषेधे ॥ नह्यति। साहन न्यने। रुन्॥

नहिकिन्। अ। निषेधे ॥
नहुषः। पुं। नागविश्रेषे ॥ सेामवंश्रभ
वेन्द्रपतिविश्रेषे ॥ सचपुरूरवसीज्ये
छात्मजस्यायुषस्तनय इति पुराणम्॥
न। तगरे ॥ नह्यति। ग इ॰। पृन

नहुषाखम्। न। तगरपुष्ये॥ नहुषात्मजः। पुं। ययातिन्हपे॥ ना। अ। निषेषे॥ नह्यति। यष्टव न्थने। डा॥

चिकिष्यउपच् ॥

नाकः । पुं । स्वर्गे ॥ श्रकंदुःखम् ना स्यानश्रकमिति नाकः । नभाण्न पादितिनत्वीपाभावः ॥ के। ब्रह्मा त दभावानानितिवा ॥ न। ब्रह्माताके॥

नाकनाथः । पुं । इन्हे ॥ नाकनाथकः । पुं । इन्हे ॥ नाकनाथकपुरे। हितः । पुं । खुइस्पता॥ नाकपृष्ठः । पुं । स्वर्गे ॥

नाको। पुं। सुरे। देवतायाम्॥ ना-

नः स्वरीख्यसः। इनिः॥

🎇 नाकुः। पुं। मुनिविश्वेषे ॥ पृथ्वीधरे ॥

नासवः

वल्मीके॥ नश्रकति। अद्यावाहु है लकादुः॥ यदा। नम्यते मूर्नेत्र। सम्भ०। फलिपाटिनसिसनिजनाङ् गुक्पटिनाकिधतश्चे खुनीकिरादे -सस्। इकार्ज्ञारसार्थः॥

नाकुलः । पुं । नन्नुलपुने ॥ वि। नकुल सन्वन्धिन ॥ न। नकुले श्वरी देखाः स्थाने ॥ स्वायस्थ्यपिनाकुले ॥

नामु जी। खी। मृत् कुटीमन्दे॥ चिव के॥ रास्तायाम्॥ नाई इति भा-षाप्रसिद्धे मन्द्रियोषे॥ नामु जी तुवरा तिक्ता मटु कोषणा विनायये त्। भागिष्तृता दृष्टिका खुविषञ्च रकुमित्रणान्॥ यवतिक्तायाम्॥ भन्ने तमग्रकार्याम्॥ नजु जानासियम् प्रियक्तात्। तस्येद्शिक्त्यण्॥ न याकु जन्नं यया वा॥

नाचनः। पुं। मासिवशेषे ॥ सचिदिवि
धः। सप्तविश्वतिनचनात्मक एकः।
यथा। सर्वचिपरिवर्त्तिश्चनाचन्द्रह
चाच्यते द्रति॥ सर्वनचन्धुक्त्यातु
नाचनोभास द्रष्यते द्रतिच॥ अख्य
प्रयोजनम्। नचनसन। एययनानि
चेन्दीभी सेन कुर्याङ्गगणात्मकेन। स
प्रविश्वतिनचनात्मकेन॥ जन्द्रनच चेश्वतिनचनात्मकेन॥ जन्द्रनच चेश्वतिनचनात्मकेन॥ जन्द्रनच चेश्वतिनचनात्मकेन॥ जन्द्रनच चेश्वतिनचनात्मकेन॥ जन्द्रनच

**9388**83 -

नागः

न्यचं यदिखातां वारी भी ममनेष्यी।
। समासः कल्मषीनाममनोदः खप्र
दायकः ॥ इति॥ \* ॥ दितीयः षष्टि
दण्डात्मक नचत्र भी गका करूपदि
निष्यदात्मकः । यथे। कं स्वयंसिद्धाः
को। नाडी षष्ट्रयातु नाच्चत्र महोराः
चं प्रचचते। नत् चिंगता भवेन् मासः
सावनार्वे। द्रयेस्त्येति॥ अस्य प्रयो
जनमायुर्गणनायाम्। यथा। आयु
द्रियस्तृतं प्राची नाच्चत्र पष्टिनाडि
कमिति॥ वि। नच्चत्रसम्बन्धिनि॥
तस्येद्दिमस्यण्॥

नाचित्रः । पुं । नाचनमासे ॥ नचन गर्मनेनेवनाचित्रिक उदाहृतः ॥ वि । नचनमम्बन्धिन ॥

नाचिति । स्वी । नचनद्रायाम् ॥
कलीना चित्री द्रशेति ख्रोति ख्रोति ख्रोति ख्रोति ख्रोति ख्रोति ख्रोति ख्रम्॥
नागः। पुं। वासुक्याद्दिपद्रगे। काद्रवे
वे। बहुफणे सर्वे। अनुष्याकारे फ
गालाकूलयुक्ते सर्वे॥ मातक्रे। इस्तिन ॥ कृराचारिणा॥ तायदे। मे
छे॥ नागकेसरे॥ पुद्रागे॥ नागद्र
नक्के॥ मुस्तके॥ देहानि ध्रमेदे
॥ उतारेनाग दृष्युक्तोनी खर्जीमृत
सित्रमः॥ उत्तरिखतः ख्रेष्ठे॥ नगे
भवः। तन्यवद्रस्थ्या॥ यदा। नगच्छ

स॰। अनञ्चाय न लाप: ॥ न। 🕸 रक्ने ॥ सीसके ॥ कर्णविशेषे ॥ अ नजातस्यफलम्। नागाङ्गवा नागध माभिनाची वक्ती जिलाने। नितरांकु शीलः। क्रोधाय्यसन्तापितबन्धवर्भे। भर्गापमः स्वात् किलग्द्रभृमी ॥ र क्रे सीसकेचपुंजिक्रोपीति वैद्याः॥ अस्थेत्यनिर्यथा। दृद्धा भोगिसुतां र म्यां वासुकि स्तु मुमाच यत्। वी यें जात स्तता नागः सर्वरागापहा न्हणाम्॥ सीसं रङ्गगुणं चेयं विश्वे षान्में इनाशनम् ॥ नागस्त् नागशत तुच्यवचं ददाति चावि विनाशयति जीवन मातनाति। विक्रं प्रदीपय ति कामवर्ण कराति सत्त्वच ना श्रयति सन्ततस्वितः सः ॥ \* ॥ त ये। पाकचीन योद्धीयी यथा। पाके नहीं नै। किलबक्तनारी। कुछानि गु ल्मांश्व तथातिकष्टान्। पार्दुवर्भ हान समान्यशोधभगन्दरादीन् क्र तः प्रभुक्तौ ॥ \*॥ तयामार्यायवा । अश्वत्यचिष्वात्वक् वृश्चीं चतुर्थे। श्रेन नि:चिपेत्। सत्पाचे विद्वते। नागा लीहद्यीच चाचितः॥यामैकेन भ वेद्गस्य तत्त्त्वा स्वान्यनः शिला। का ष्त्रिकेन स्वयंपिष्टा यचेद्दढ पुढेन 🕾 च ॥ स्वाद्गश्रीतं पुनः पिष्टा शिखया 🎉 **88888** 

नागजी

काष्त्रकेनच । पुनः पुटेक्हरावाभ्या मेवंषड्भिः पुटेमेतिः ॥ \* ॥ नागः सिन्द्रवर्षाभे। प्रियते सर्वकार्यकृत् । सितक्तमधुरे। नागा म्हता भवति भसासात् ॥ आयुः की क्षिं वीर्यटिहिं करोति सेवनात्सदा। रोगान् इ-निम्हते। नागा वक्षवहुणकारकः ॥

नागकन्दः। पुं। इस्तिकन्दे॥ नागकर्मः। पुं। रक्तेरण्डे॥ नागकिञ्चल्कः। पुं। नागकेशरपुष्ये॥ नागकमारिका । स्त्री। गुडूचाम्॥ मञ्जिष्ठायाम्॥

नागकेशरः । पुं । नागकेसरवृच्चे ॥ नागकेसरः । पुं । काम्बनाह्वये। चाम्पे

ये। नागपुष्ये॥ नागास्यः तेसरः॥
नागग्या। स्ती। नाकु लीकन्दे॥
नागग्रमम्। न। सिन्दूरे॥
नागक्षमा। स्ती। नागदन्याम्॥
नागकम्। न। सिन्दूरे॥ रङ्गे॥ वि।
नागजाते॥ नागाक्षातम्। ज

नागिजह्वा। स्त्री। अनलमूबायाम्॥ मनिष्माबायाम्॥ नागानांजिह्वेव॥ नानजिह्विका। स्त्री। नागजिह्वार्थे॥ स्वार्थेकः॥

नागजीवनम्। न । वङ्गे ॥ इति ह्रेम-चन्द्रः॥ नागप

नागदनः । पुं । इस्तिदन्ते ॥ गृहान्त्र अ गैतदाष्टि । खूंटीइति दांतिया इति चभाषा॥

नागदन्तकः । पुं । भित्तिस्वदाकिता।
निर्यू हे ॥ नागदन्तस्व । स्वा० कः ॥
नागदन्तिका । स्त्री । दृश्विकाल्वाम् ।
विक्रिटी इति गीड भाषा ॥ राम
दूत्वाम् ॥

नागदन्ती। स्ती। श्रीहिस्तिन्याम्। इ-स्तिक्रणेपवायाम् । भूक्ण्डाम्॥ कुम्भाख्यभेषजे। नागहु लीति प्रमि द्वाषधी॥

नागदमनी।स्ती। चुद्रचुपविशेषे। जम् वाम्। दुःसङायाम्। मलघ्न्याम्॥ नागद्रेतापमम्। न। परूपफले। पाल् सा दति भाषा॥

नागटुः । पुं । सुद्याम् । समन्तदुग्धा याम् ॥

नागदीप:। पुं। भारतवर्षस्यो पदीप दिश्रेषे॥

नागनामा। पुं। सीसके॥
नागनिर्योद्यः। पुं। नागदन्नके॥
नागपना। स्ती। नागदमन्याम्॥
नागपनी। स्ती। सस्त्रागायाक्षीपधेः।
नागपदः। पुं। रतिवन्ध विशेषे॥ यथा।
। पादा स्तन्धे तथा इस्ते सिपे सि के

। पार्टा खन्धं तथाइल चिपास रें लें भगे खघु। कामदेत् कामुके। नार्टी

※ 多数数

## नागव

द्योनागपदे। मतः ॥ इति रति ॥ नागवाशः। पुं। स्त्रीयां करखे ॥वक्य क्यायुष्टे ॥ अन्यिविशेषे । सार्डदया वर्त्तनात्तु नागपात्र इति स्मृतः॥ ब्रह्मग्रन्थिसधाददानागपात्र सथा विकेश्वास्त्र ।

कामन्द्रका । हु। हित्रमधियेषे । यथा । स्वजङ्गादगमधस्यां इस्ता-भ्यां धारयेत् कुचा। रसे जिःशङ्क तः कामी न्योवं नागपाश्वतः ॥ इति र्गतमञ्जूति ॥

नागप्रम्। भाषा एडाहे शे ८ नेन नामा प्रतिहें नगरे। उरगपुरे ॥ इस्तिना पुरे ॥ विह्नपुराधोक्ते गङ्गावतर्यप्र स्तावप्रसिधे देशविशेषे॥

नागपुष्यः । पुं । पुत्रागवृत्ते ॥ नागके सरे ॥ नागपृष्यः कषायाच्यो रूची खवामपाचनः। स्वर्कख्ट्रह्माया सक्दहिह्हासनाशनः। दार्गन्य बुडबी सर्वकापत्तिवापतः॥ च म्पक्ते ।

नागुष्णप्रका । खो । नुसाख्याम्॥ नागपुष्पिका । स्त्री । स्वर्षेष्ट्रष्यास् ॥ नागपुष्पी । भी । शजपुष्यां सताया स् ॥ नागिन्यास् ॥ नागद्मन्यास् ॥

💥 नागफचः। पुं। पटोले ॥

🔯 नागबन्धु । पुं। छत्रवस्त्रवृत्ते ॥ नागा । नागरकः। पुं। चारे॥ चित्रलेखका 🎇

नागर

नाम् वान्धवे॥

नागवनः। पुं। भीमसेने ॥ वि। इस्ति तु च्यपराक्रमे ॥

नागवला । स्त्री । गाङ्गे रुक्याम् । गोरख चाकुलियाइतिगाडभाषा ॥ नागा ना हिस्तिना वला॥

नागभृत्। पुं। खुण्डुसर्पे ॥ इति निका एडश्घः॥

नागमञ्जः। पुं। ऐरावते। शकागजे॥ नागमाता। स्त्री। कह्वाम् ॥ मनसादे व्याम् ॥ मनिश्चालायाम् ॥

नागमारः । पुं । केशराजे । अकराजे ॥ ति । इस्तिमार्के॥

नागयष्टिः । स्त्री । पुष्करिगयादि स्थित काष्ट्रविशेषे । नागाच्चलायाम् । रपू काठ इति गाड भाषा। जाखन इति भाषा॥

नागयष्टिका। स्त्री। खातस्यकाष्ट्रिके षे। नागाञ्चलायाम्। जाखन इति भाषा॥

नागरः । पुं। देवरे ॥ नागरक्ने ॥ न । मुक्तके॥ शुण्छाम्॥ रतक्ये॥ वि। बिद्ग्धे॥ नगरोड्सवे॥ नगरेभवः। तद्भवद्रत्थम् ॥ यदा । अगं राति। राः। कः। न अगरः। नकारेख सु सुपेतिसमासः॥

नागर

दिशि ख्यिनि ॥ नगरे भवः। नगरा | नागरेणुः। पुं। सिन्दूरे ॥ न्क्रस्तनप्राची एय वे दिति बुज् ॥ रतिइन्धविश्वेषे। यथा । जर्मली परिस्थित्वा ये। षिट्रस्द्यं यदि । श्री दांधु चानराभ्याच दन्धी नागरकाम त इतिर्तिमञ्जरी॥

नागरक्तम्। न । सिन्दूरे ॥ नागस्त्रशो खिते॥

नागरघनः । पुं । नागरमुस्तायान् ॥ नागरङ्गः। पुं। जम्बीरविशेषे। ऐराव ते। नारक्षे। नर्क्षी इति भाषाम-सिट्टे फलद्ये ॥ नागा रञ्जन्य । र **इ**ं। इबस्वेतिघत्र् ॥ नागस्यसि न्दृरस्येवरङ्गोऽस्वेति वा॥ नाग्रसुस्तकम्। न । भद्रमुस्तके ॥

नागरम्सा। सी। मुस्ताप्रभेदे। च-काङ्गायाम्। नादेय्याम्। चृडाला याम्। नागरमाया इतिभाषा॥ नागराजः। पुं। अनन्ते। प्रेषे ॥ नागा नां राजा । राजाइ:सिखिय्यष्टच्॥ पिकुलनारी ॥ एरावते ॥

नागराच्चम्। न । शुख्याम्॥ नागरी। स्त्री। स्तुद्दीरुचे ॥ विद्य्य-नार्याम् ॥ नागरभार्यायाम् ॥ नागरी टः । पुं । नागरी गर्थेः कृ तेमङ्गल

शब्दे ॥ षिद्गे ॥

**XXX**X

ॐ नागस्कः। पुं। नागरक्रे॥

नागरेयकः। जि। नगर्धां भवादै।॥क त्व्यादिचाट्ढकम् ॥ नागलता। स्वी। मेहने। ग्रेफिस॥ द्रतिचिकाण्डश्रेषः॥ ताम्बृस्याम्॥ नागलाकः । पुं । पाताले ॥ नागानां-लाकः ॥

नागव

नागवस्तरी । स्त्री ! नागवस्याम् ॥ नागविज्ञका । स्त्री । नागवद्भाम् ॥ नागवल्ली। स्त्री। ताम्बूस्याम्। यानकी वेख इतिभाषा ॥ नागलोकस्यवन्ती । ग्रा० ॥ इयम्भीवाटास्वाटादि-नानागामस्यस्थानभेदादेवभिद्या । एकाप्येषा देशस्त् साविशेषा नाना कारं याति काये गुणेच । यथा। श्रीवाटीमधुरा तीच्या वातिपत्त-क्षापदा। रसाञाचरसाह्या वि पाके शिशिरास्तृता ॥ सादम्बवाटी कटुकाव्हतिक्ता तीच्यातयाणाम् खपाननची । विदाहिपत्तास्विको पनीच विष्टमदा वातनिवर्हणीच ॥ सप्तमीमधुरातीच्या कटु व्याच पाचनी । गुल्मीदराध्नानहरा दि कृद्दीपनीपरा॥ \*॥ अन्यच । गृहा गरेसप्तशिराप्रसिद्धा तत्पर्धे चूर्छाति रसातिक्या । सुगन्धिती चणा मधु 🙎 रातिष्ट्या सन्दीपनोपुंस्वकराचद-व्र खा ॥ विरेचनीवक्रसुगिस्कारियोति॥ \* ॥ नामायान्तसरासुती
चणमधुरावचा हिमादा हन्त्पित्तो
देवहरासुदीपनकरी बल्यामुखामे।
दिनी । खीसे।भाग्यविवर्धिनी सद्
करी चेयासदा बल्लभागुल्माभ्यानिववन्धि चल्लिकानामक षायाच्याक दुस्तया। मलापक षीक गुरुक्ती
चणाह्र चादी घेदलाचसा। कफवात
हरावचाक दुदीपन पाचनी तिराजनिर्घेग्दः॥

नागवारिकः । पुं । राजकुष्त्ररहस्तिपे॥ गणस्यराजें॥ गरुडे॥ चित्रमेखले । स्रष्ट्रे॥

नागवीट: । पुं । खाकरा इतिगाडमा वाप्रसिद्धे । टाङ्करे ॥ इतिपिकाग्रड केथ: ॥

नागवीयी। स्ती। अश्विन्यादिनस्वन-चयघितग्रइस्थानस्यान्तर्गतात्तर-स्थानस्थपथितग्रेषे॥ यथा। सर्व ग्रहाणां सीर्थेव स्थानानि दिजस-स्तमाः। स्थानंजार्ह्णवंमध्यं तथेरा वतम् त्तरम्॥ वैश्वानरंद्रस्थितिनि दिष्टमिहतस्वतः। तदेवमधानास्य रद्षिणमार्गवयं प्रस्थेकं वीयीय- नागान

येगि विधाभियते। तथा हि। विभि-<sup>ॐ</sup> स्त्रिभरश्विन्यादिन च ने ने गवी थी | गजवी थी रेगावती चे च्युत्तरमार्गे | वी यो वयम्। तथा चे किम्। अश्वि नी कृत्तिकायास्या नागवी थी तिभ-व्दिता। इति विप्णु पुराग्रम् ॥ कथ्य यापच्यविभेषे ॥

नागरचः । पुं। नागकेमरे ॥ नागगुण्डी । स्त्री । उद्गरीफले ॥ नागसम्भवम् । न । सिन्द्रे ॥ नागंसी संसम्भवे। ऽस्त ॥ नागसुगन्धा । स्त्री । भुजङ्गास्याम् ॥

नागस्तोककम् । न । वत्सनाभे ॥ नागस्तोता । स्त्री । इत्याम् ॥ नागइ न्याम् ॥

नागइनु:। पुं। नखनामगन्धद्ये ॥ नागइन्ती । स्ती । वन्याकर्नाटकास्॥ नागास्य:। पुं। नागकेसरे॥ न। इस्ति नापुरे॥

न्।गाङ्गनाः स्त्रीः। नागपत्न्याम् ॥ ना गयष्टाः॥ इति मेदिनीः॥ दिरद्ख मुहरे॥ इतिहेमचन्द्रः॥

नागाञ्चला। स्त्री। नागयष्ट्याम्॥
नागाविषः। पुं। अनन्ते॥ इस्तिराजे॥
नागाननः। पुं। श्रीगर्षेषे॥ नागञ्चान
नमस्य। समुदायप्रब्दा अवयवेषिव श्र

न्तकः ॥

नागारातिः। पुं। वन्याकर्वे। टक्यान्॥ नागालाबुः। स्त्री । जुम्भत्स्याम्॥ नागाधनः । पुं । गर्हे ॥ नागान् अस्रा ति। अभ्र०। ब्युः॥ नागा अभ्रनं य स्येति वा॥

नागास्तम्। न। इस्तिनाप्रे॥ नागान्ता। स्त्री। बच्चागाकन्दे॥ नागिनी। स्ती। नागपुष्याम्॥ नाग दन्याम् ॥ नागिनी रे।चनी तिक्ता तीच्योप्या कर्पापत्तजित्। विनिच न्ति विषं ग्रूलं यानिदे। वद्यासङ्ग मीन्॥

नागी । स्त्री । इसवाबायाम् । स्पृता-यांगजयाः षति ॥ नागप्रव्हाज्जान परेति स्थालाधे डोष्॥

नागादम्। न । उद्रवासे ॥ इति हे मचन्द्रः॥

नागादरम्। न। उरस्राखे ॥ दतिहा रावली

नाचिकेत:। पुं। अनले ॥ नचिकेत साप्राप्ते वैदिकापाखानविशेषे॥

नाचिकेतुः। पुं। असी॥ इतिचिकारा

्ळ्ल नाटः। पुं। चच्चे॥ कर्नाट इति प्र ॐ सिदेदेशे॥

नाटाम्रः

नाटकः। पुं। कामाखायां पर्वनविशे 🛱 षे ॥ यथा । ऐशान्यांनाटकेशेलेश-क्षरस्य महाश्रमम्। नित्यंदसति त चे यस्तद्धी नात्पार्वती ति का खिका पुराचन् ॥

नाटकम् । न । सहारूपके। गद्दपद्यप्रा कृतभाषामये ग्रन्थिक्षेषे ॥ देवता दर्शनान्तच कर्त्तव्यं नाटकं वृधेः। राजिषिंदर्भनानां वातिषिदेवैः समा मताः ॥ वि । नर्त्तके ॥ नाउयति । नाटेख्नुं ॥

नाटनभेनः। पुं। अद्रिविभेषे॥ यघा। चित्रनाटकभेले तुसरीमानससं-किमस्। यच साई ग्रें लपुत्या जल क्रीडां सदाहरः॥ जुरते नर्गाद स स्वर्णपङ्कजभोभिते। तस्य पश्चान् अध्यप्रभागे भ्यश्वसरित्वयम्॥ अ वतीर्वं प्रयाच्ये बहचिषं सागरं प्रति । इति कालिका प्रासी ८२ अध्यायः॥ नाटकसस्थः। पुं। मुखप्रतिमुखगर्भाव मर्श्वनित्रेहगाखपचभेद्भिन्ने ॥ य या। मुखं प्रतिमुखंदैव गर्भी जिस श्रे एवच। तथा निर्वे इगा चेति नाटके पष्चसन्धय दति॥

नाटकीयम्। न। नाटकवर्ण्ये॥ नाट के भवम्। रहाक्कः॥ नाटामः। पुं। तरम्बुति। बतापनसे॥ हुँ

न श्रोत्तिः

ेनाटारः। पुं। नटतनये ॥ नटखा प नार्छाप्रयः। पुं। शिवे॥

त्यभ्। भार्षुही वासि खारक्॥ नार्ख्याचा। स्त्री। प्रा

नाटिका। स्त्री। नाटकावेशे वे॥

परहे। नार्ख्यमण्डे॥

पानित्यः। पुं। नद्यास्रपस्त्रे॥ इतिहेम श्रममास्रयेति गरुडा

चन्द्रः॥

नार्ह्याः॥

पर्ममास्रयेति गरुडा

नायम्। न। तै। वैदिके। न्हस्यगीत दादातमके॥ खास्ये। नर्तने ॥ वाक्या र्थाभनवे ॥ नटस्यदम् । ऋन्दो नै। व्यिकेति च्यः ॥ यो यस्यद्यितामा दः सतं नार्थेनिरी चते । अतःसर्व मनोडारि नःश्वं कस्य नरज्जकम्॥ बस्यात्वत्तर्यया। इहानु सूयते व द्धात्रकेणा स्वधितः पुरा। चकारा कृष्य वेदे स्थोनाव्यवेदन्तु पश्चमम् ॥ उपवेदेाथ बेद्रश्च चत्वारः कथि ताः स्मृता । तचापबेदा गान्धरी प्र वनाक्तः स्वयम्भुवे ॥ तेनाचि भराः दे। तस्तेन मर्स्य प्रचारितः। शिवाङा वानिसर्ता साखादस्य प्रवाजका इतिसङ्गीतदाबाद ः ॥ नटानाङ् वर्ष। एज्॥

म व्यथिकिता। स्त्री। दर्भनार्थं या स्त्री। स्त्रनार्थ्ये॥ यथा। गीतवादकस्थन यं नार्थ्यं तीर्थित्र स्वतत्। सङ्गीतं प्रवणार्थे स्मिन् प्रास्त्रीते नार्थ्यक्षेत्रं केतिहेमसन्द्रः॥

नाकः प्रियः । पुं । शिवे ॥

नाकः प्रियः । पुं । शिवे ॥

पर्राष्ट्रे । नाकः मण्डप इतिभाषा ॥ य

या । नाकः शाला व कर्लः थादार्हे

श्रममाश्रयेति गरुडपुरा ग्रम् ॥

नाकः । पुं । सङ्गीतप्रसिद्धं अ

ष्टषष्टिप्रकारे नाकः भूषण हेते। ॥ स

चप्रकारः सङ्गीतहासे । द्राहिभ्यो जा

तथः ॥

नाळोत्तिः । स्त्री । नाटकविषयक-वचित्तः ॥ सायधाः। म्रार्थेतित्राह्मणे । महाराजेतिच-विये। इलेतिसखी। इण्डेइतिनी चे। इसे इतिचेकाम्। बार्धपुनेति स्वामिनि ॥ राष्ट्रियेतिराजश्याले । चंहा इति समाने । देवेतिराजनिः भट्टे तिसार्वभामे। प्राबुन्तेतिभगिनी पता। अञ्जुका इतिगणिकायाम्। थाव इतिविदुषि । स्रावुक इतिजन के ः ुवराज्ञीभन्तं दारव इतिच क्व सारे। देवाभड़ारकदतिच राजनि । अर्त्तृदारिकेतिराजसुतायाम् । दे यी इति कुताभिषेत्रायांनुपिख्याम् । भट्टिनी इति इतरासुराचीषु । अत्र ह्मण्डमित्रवर्धाः ती । ऋन्वेतिमा तरि। बाह्य:इतिवाचायाम्। सारि ह एर्ति ऋर्षे । ऋन्तिकेतिच्छेष्ठायां स 🎉

गिन्याम् । निर्वेषणमितिनिष्ठायाम् ॥ इत्त्वसरः ॥

नाडिः। स्त्री। नाद्याम्॥

नाडिकम्। न। कालगाके ॥ प्रतिभा वप्रकाशः॥

नाडिका। स्त्री। घटिकायाम्। घडी इतिभाषा॥

नाडिकेतः । पुं । नारिकेते ॥
नाडिचीरम् । न । निर्वेष्टने । नषी द तिगाडिभाषा ॥ दतिहाराविषी ॥
नाडिन्थनः । पुं । स्वर्णकारे ॥ नाडीं-वंश्वनदी धसति । भ्राशब्दायसं-वेश्वयोः । नाडीमुष्कोयेतिकर्षे रिख्ण् । पाघेतिधमादेशः । खिन्थ वथ्यस्थेतिहस्वः ॥

नःडिन्धयः । पुं । नाडीपानकर्त्तरि ॥ नाडींधयति । धेट् । नाडीमुष्यो। श्वेतिखश् । इस्वः ॥

नाडिपत्रम्।न। नाडीच्याके॥
नाडी। खी। प्रिरायाम्॥ तत्रकायना
डीतिविधा। तत्रै कात्रायुवद्या। प्रन्या
मृत्रविडिस्थिरसवाहिनी। ग्रपरा सा
हारवाहिनी तिकस्विद्भरतः॥ \*॥
प्रथनाडीक्रमः। साईतिकेाच्योनाच्यो
हिस्थूजाः स्ट्याप्टदे दिनाम्। ना
भिकन्दिनवहासास्तिर्थेगू द्वभयः स्थि
ताः॥ दिसप्ततिः सद्धन्तु तासांस्थू

नाडी

खाःप्रकीत्तिताः। देहे धमन्योधन्या 🕸 साः पचिन्द्रयगुणावहाः ॥ तासाच स्चागुषिराणि शतानिसप्तस्युसा निवेरसकृद्वरसंबह्द्सिः। श्राधा यते वपुरिदं चित्रणा सभीषा म **स्रःस**वद्गिरिवसिन्धुशतैःसमुद्रः आपादतः प्रतत्माच सम्मेषसे वा सा मस्तकाद्पिच नाभिषुरःस्थितेन । यतन् सदद्भरवचर्य चयेनग् दुंकायं ख गामिष्ठ थिर्। शतस्त्रकेन ॥ \* ॥स प्तश्रतानां मधीचतुर्धिकाविंशतिः स्फुटास्तामाम् । स्कापरीचणीया द्विश्वभरचर्गविन्यस्ता ॥ अतृर धिके नितद्त्राम् । तिर्धक्षू भी दे हि नां नाभिदेशे वासे दक्षं तस्युप-क्ष्याये। जहींभागेहसापादै। च वादी तद्याधस्तात् संस्थिता दचि-गौता॥ वक्चे नाडीदयंतस्यपुच्छे नाडीद्यंतथा। पन्दपन्दकरे पादे-वासद्चिषभागयाः ॥ तासां भध्ये यकेति। एकस्या एव पादादूर्द्धगम नात् दिचिषेति प्राधान्ये पुरुषाश्रया । दुक्तम्। दासे भागे वियायाज्यो नाडी पुंसस्तु दक्तियो । इतिप्रोको अयादेविसर्वदे हेषु दे हिनाम् ॥ ॥॥ नपुंसनस्यत् खीपुंसया रन्यतराना 🙊 र्प्रकटता मपेच्य परीचा। साम्य- 🛱

न्तृनस्यादेव । कृत्विमस्रतुप्रकृतिस्य ता । चरखेति वासस्यतु दिचाग्र न्यिपयात्पार्शस्या । दिचयस्यत् वामग्रन्थिपश्चात्पार्श्वस्थेव सद्पदे भात्। करस्थात्वच्यते ॥ \* ॥ प रीचाप्रकारमाइ। सब्धेन राग धृतिकूपरभागभाजा पीद्यायद्चि याकराङ्गुलिकाचयेया । अङ्गष्टमूलम धि पश्चिमभागमधे नाडीं प्रभन्त नगतिं सततं परीचेत् ॥ सब्धेन क रेगा। रागधृतिग्रद्धार्ग मिच्या पीडने हेतः। रोगाणां वातादि पि शुनदायूनां धार्यां यथा स्वात् तथा पीक्येति कश्चित्। भागद्रति समृद्धि तकफाणिपरम् भाजेति परीचा कालेपि तत्र इस्तस्थितये । आपी-को चार्यान् नाडीम् एतचापीडनं वा नादि पै।वीपयीय वीधनाय । अधे च्या पीडनानलरम् नतु परीचा-कालेप्याधीडनस्थिति:। दिचियोति प्राधिकम् स्वपरी चाया मन्यथाला त्। एषेति चाग्यतया तर्जनीमध्य भानासिकाग्रहराम्। पश्चिमे त्य ज्ञुउखाधीमागः । मूलेति तदुक्तम् । अङ्गुष्टस्तु मूलेया धमनी जीवसा चिगी। तस्यागतिवशाद्विदात् सु खं दुःख् च देहिनास् ॥ प्रभन्ननग नाडी

तिर्यवेति नाज्यन्तर्निरासः । सतत्र्रे मित सुखताद्यायामपि। तद्ता म्। भाविरागाभि वाघाय सुखनाडी परीचयामिति॥ \* ॥ परीचयीय माइ। वातं पित्तं कफं इन्हं सिन्नपा तं तथैवच। साध्या साध्यविवेकञ्च सर्वे नाडी प्रकाशयेत् ॥ सन्निपात मिति सामान्यतः। साधासाधाम ति विश्रेषतक्वे च्यर्थः। सर्वमिच्येत दन्यचरागादिक मिच्युपसंहार:॥ इति नाडीप्रकाशे प्रथमाद्योतः॥ \*॥ श्रय नाजी ज्ञानसमय माइ। प्रात: कृतसमाचारः कृताचारपरिग्रहम् । सुखासीनः सुखासीनं परीचार्थ मुपाचरेत् ॥ प्रातरिति प्राधिकम् म थाक्ने उषाता रच्युक्तेः ॥ \* ॥ नि षिदुकालमाच । सदाः सातस्य भुक्त स्य चुत्त्रणातपसेविनः । माक्रान्तदेइस्य सम्यङ् नाडीन वुध्य ते ॥ तैलाध्यद्गेच सुप्तेचतयाचभा जनान्तरे। तथा ज जायते नाडी य या दुर्गतरा नदी ॥ सुप्ते निहाकाले । ओजनानारे भेजनमध्ये भाजना वलानमाचेच। वातमू च्छादिचाणा करोगे नायंविधिः॥ ॥ अथ वाता दिस्वभावक्षममाइ। श्रादेशच वहते 🛭 वाता मधोपत्तं तथैवच । अलेच 🖁

नाडो

वहते श्लेषा नाडिकाचयलचणम् ॥ म्राइ। विति। कफोणिपी डितदिती यचा गै। नतु तर्जनी निवेश खले खा नभेद्ख कु चाप्यवच्यमागाच्वात् ॥ ४ ॥ सुस्थताचानार्थं माइ। भ्रवताग मनप्राया स्वच्छ। स्वास्थ्यमयीशिरा। । प्रायेति वाहुल्येन। स्वक्का परिता जाद्यरहिता। स्वास्थामधी सुस्थता व्यक्तिकाच। तथा। प्रातः सिग्धमधी नाडी मधाहे चाणातान्वता। सा याक्ने धावमानाच चिराहोगविवर्जि ता ॥ चिरादिति। अतीतानागतया द्यार्ष्युक्तिः पष्याशितानामेव ॥ \* ॥ वातादोनां क्रमेश गति माइ। वाताट् वक्रगता नाडी चपनापित्त वाहिनी। स्थिए। श्लेपानती चेयामि श्चिते मिश्चिता भवेत् ॥ वक्रीत । वायास्तिर्थग्गमनात् तिरोवचनी ति। एवं तत्प्रकोपादिना वार्तादि गतिरपि ज्ञातया। चपलेति। वर्रे रुर्द्ध व्यवनाटूर्द्ध चच्चला। स्थिरेति जनस्यनीचगमना दनु खणा। मित्र तेमिश्रितचिक्राभवति । रेन दिदे। षजे उभयचिक्रा। सर्वजे सर्वचिक्रेति। चपलतास्थिरतयाः समयभेदेनावि रोधः॥ \*। उत्तरकादिसानान्यस्य विश्रोपमाइ। सर्पजतीकाद् गतंव

नाडी

दिकि विव्धाः प्रभन्न नेन नाडी स्। पि 🕏 त्तेच काकलावक भेकादि गातं विद्यः सुधियः ॥ राजहंससय्राकां पारा वतकपातयाः। कुक्क्यादिगतिं धत्ते धमनो कफसंदता॥ आदिना वाते वृश्विकगति दीखायिता। आदि श ब्देन जिले कालिङ्गकलविङ्गादिगतिः । कफो गजवराङ्गनादिगतिः ॥ 🛪 ॥ द न्द्रज्ञापि क्रमेगंव भेदाना ह । य-हः सपगतिं नाडीं भुह भेकगति त था। वातिषञ्जदये। जुतां प्रवदन्ति वि चच्चाः॥ भुजगादिगतिचैव राज इंसगितं धराम्। दातक्षेषसमुद्गृतां भाषनो तिहरी जनाः॥ मण्डूकादि गति नाडीं मयूरादिगति तथा। पि त्तश्चेद्यसमुद्भृतां प्रवद्नि महा-धिय:॥ 🛪 ॥ चिरेषिजा सप्याइ। उ रगादिलावकादिइंसादीनाच विस्र ती गमनम्। वातादीनाच ससंध मनीसम्बस्य माधसे ॥ सममिति-न्यूनाधिकता निरासः। क्रमगच्यात् नासाधात्वम्। तथा। बावतितिरि वान्ताक्रममनं सन्त्रिपाततः। बदाचि नाल्गा नाडी कदाचिन् छीघगा म वेत्। विदेषित्भवे रागे विज्ञेषा हि भिषग्वरै:। पित्तक्रमतवा कृ- 🛭 च्छ् साध्यत्व मसाधत्वच ॥ \*॥ सार्र् 88888 8 8 8 8 8 8 8 41 मान्वतः सुखसाधान्व साइ! यदा यं धातु सामोति तदा नाडी तथा गति:। तथाहि सुखसाध्यत्वं नाडी ज्ञानेन बुध्यते॥ अवसर्थः। अपरा चारी नाडी वातील्वया प्रथमं वा तगत्त्येव वहति तते। यथावयंपि त्तादिगच्या नतु पित्ताल्वगाच्येवा तादिगच्या तदासुखसाधाचं याति रेकेण व्यतिर्रे:। तदुक्त मन्यै:। ना डी यथाकालग्रस्त ख्यागां प्रकापणा न्वादिभिरेषभृयः॥ 🛊॥ ऋषासध रूपमाइ। मन्दं मन्दं श्रिशिधश्रिशिवलं बाकुलं बाकुलंबाहित्वा हिन्वा वह तिधमनीयाति नामच्यस् च्याः नि च्चंस्थानात्स्वसित पुनर्याङ्ग् सिंसं स्पृश्रेदाभावेरे वंवह्नविधविधै:सन्नि पाता दसाधा॥ सन्दं सन्दं मुहुर्नु झटमप्रखर्मिति यादत्। ग्रिथिले गति स्तलद्तिरूपम्। यात्रलेतिच स्तवदितस्तरः। वाशव्दः समञ्जये। शिचासिचे स्थावृत्त्याचतद्र्पेवग ति । नाशमद्रश्रनम्। गच्छतिवदा चिना डीस्यन्दोपिनसम्भाव्यत इत्य र्थः। खुच्चोति यदि जभ्यतेतदातधे वानिक्यं प्रायःस्थान मङ्गुष्ठयू लंताका त् खाजित करापितच न सादतप च्यर्थः। सदुक्तान्। इनिचस्यानिव

नाडी

चतित किचित्सफुरतीत कुचा-छि पि। प्नरपीति कियदिखन्तेन अ कुसी मङ्गलीमूलमेविमत्त्वेवंह्रपै वैहुभिभावि धर्मै:। उत्तञ्जान्यव। महातापेपिशीतलं शीतले तापि तात्रिए। नानाविधगतिर्वेख्यस्यस् त्त्युर्नसंभवः ॥ सहत्त्वाभयाकृष्टपि त्तादिकृततापनिरासः । श्रीतत्त्वदः च्यवापि सहिति सम्बधाते। तथा। विदेशि सान्दते नाडी सत्त्युकालेपि नियुचा। नियुचा स्वत्सामान्यामा वदनी । अतीसारादेशहरूपादादि म्बेदादिना सान्दोपस्थात्॥ तथा । पूर्व पित्तगति प्रभन्ननगति श्लेपा समाविसर्ती सन्तानसम्य मृह्वि द्धतीं चक्राधिकृढामित्र । तीव्रचं द्धतीं कलापिगतिकां स्ट्याचमा सन्वतीं ने। साधां धमनी बदन्ति स्धिया नाडीगतिचानिन: ॥ अय मर्थः । पूर्वमितिक्रमविपर्धये पिता दिगतिसतीं वार्त्रारसवंत्रसेखच कोपरिश्वास्थ्याणामिव । तथातीव त्व मित्रयवेगम् एवचकदाचिना वृरवद्गमनाम्। तथात्तरात्तरं कृ शता मापाइयनीति विशिष्टो हेतु: । तथाचान्यन। याच्युचाच स्थिरा 🎘 च्यनायाचेयं मांसवाहिनी। याच 🎇

数 数 数 数 数 数

नाडी

स्ट्याच वकाच तायसाधां वि दुईधाः ॥ अन्युचा सङ्जते। णुच तरा पृथगिनाइतावा। कदाचिद्विति स्थिरा प्रशिधाने नैव सम्यसानस्यन्त न्न। मांसवाहिनी मांसाहार्ड्व म तिमती चगुडप्रायेति । तदुक्तम् सांसेन लगुडाकृतिः। मांसेनसमं वहतीति नयुक्तं तद्रूपपरिचापकव कारसानुक्तस्वात् । इयमपिविशिष्ट वेषनाय। याचसूच्याचवकाचेति षृथगिववाक्यान्तर्भिति॥ \*॥ असा धालापवादमाइ। भारप्रवाहम्क्री भयगोकप्रमुखकारणावाडी । सम्मू क्टितापिगाढं युनरपिसाजीवितं ध क्ते ॥ चिरतरबहुखमारीदइनेनवा विषवेगधारावाहिक धिरदर्शनादिअ नितम् ऋँयावा राचसादिसन्दर्भना दिभयेनवा पुचादिविर्इजनितशो-कातिरेकेणवा सन्धा चिर्तापि इति निस्पन्दापि। गाउमिति सुतरां का श्यादियागेपीत्यर्थः । पुनरितिसा ध्यतां याती स्वर्धः । भावानां रच्या दीनां प्रवाहदति न युक्तम् भयशी कयाः पृथग्विधानात् । प्रमुखेत्यने न हेलनाराभिधानम्। तद्त्राम्। पतितः सन्धिता भेदी नष्टशुक्रस् यानरः। शास्यते विस्तय स्तस्य न कि नाडी

**चिन**मृत्खुका ्यम्॥ पतित उचादि 🎘 तः सम्बितास्थादिसन्धानेन संस्थि तः। अदी अतीसारवान्। नष्टशु को यच्चादिनातिरमणेनवा भूकच यवान्। विस्तिधा इसाधान्तानां शास्यति नावतर्ति। कार्शे प्राग्की तत्तदेव। अन्यशापि। तथाभृताभि षद्गेषिविदेशषवद्पस्थिता। समाङ्गा बइते नांडी तथाचन क्रमंगता ॥ अपस्त्युर्नरागाङ्गा नाडी तत्सनि वातवत्। भूताभिषद्गे तथा भूतसामा त्याभिषद्गेच देवजुष्टादे। नाडी स वियातभसेशा चिनी उपस्थिता । स्रा पाततएत भवति नत् तत् फखपदः।। भेदमाइ। समेति। वातपित्रका स्वभावक्रमवती तथाक्रमं खतिक्रमं नगता। तसादेव अपस्त्यः अध्य तो सन्य र्थसाः सा तथा । परमा र्थतःसिवपातवद्पि सिवपातजन्या न सादिति। तद्त्रम्। म्बस्यानही ने श्रोकेच हिमाकान्तेच निर्गदाः। भवित निश्वजा नाष्ट्रो न निष्यत् तच दूषण मिति ॥ म्बस्थानहीन उद्यादितः पतने । अङ्गष्टमूलत इ रण इति मुखार्थः । निर्मदा इत्त्य सङ्गतिः निर्गदा ऋपिनिश्वा भव 🛭 न्ति। दूषण महाधालस्यः। इन्ये अ

नाडी त्वाहः। स्तोनं वातनर्भं जुष्टं पित्तं वहति दार्थम्। पित्तस्थानं विजा नीयात् भेषजं तस्य कार्येदिति ॥ श्रयमधे:। वातकफाम्यां नाडी कि चिद्रहति दुष्टं चीयाचाधिकत्वाभ्या मपि विशेषा दुल्लगं पित्तं विष-मवेंगेन वहति तदातत् प्रतीका रार्थं भेषतं कुर्यात् । अमाध्यता-न स्वादिति यावत् । अवकश्चित् । स्वस्थानचत्रनं यावद्धमन्या नाप जायते । तार्वोच्चिकत्सासत्त्वेपिनासा धालमितिस्थितिरिति ॥ तचप्रायि कंवह्रधायभिचारद्यनात्। इति चस्यानिवचुतेत्त्यन चकारस्वाया-गव्यवच्छेदकल मिश्यर्थः॥ 🛪 ॥ प्र सकात् काखनिश्यमादः। मृखता भुजगाकारा नाडी देइस सङ्कमा त्। विशीर्था ची गतां दाति सासा ने मर्गं भवेत्॥ कदाचित् सही जतावत् कृषा तहतिभद्तिमत्वग वकगमनाच । कदाचित् सर्वत् प रिष्षा तहतिवद्यवचार्वक्रगम-नाचेति वैशिष्योन सुखद्याता भे इ:। इख्य कदाचिइलस्यता मति बुगताच पदागक्तति। देहेति दे इक्रम सपेच्य तेन दे हापियदा स्थ खः शोशादिना बादाचिच कृशःस्वा

त् तदादितीयेमासिम्बित द्रति। 🛣 तथा। चसाद् गच्छति वेगेन शाना तांखभते चणात्। सप्ताहान् मर-गंतस्य यदाक्रेश्रीष्ठवित्रतः ॥ चणा दिति हुतं नतु कदाचिहित। शानत ता मनुपबम्यसानचम्। शोयति तनावसम्बन्धे तुना चिरं मर्गाय चिर्मे वे स्थर्थः। तथा। हिमवद् वि यदा नाडी ज्यरहाहेनतापिनाम्। विदेशमस्पर्भनतां तदा सन्यदि नन्यात्॥ यदानिरन्तरं ज्वरदाष्ट तापा प्रेत्यमनाद्याः। विदेशित सविपातस्य ग्रसन्व एद अवति। त इ। निरीस्थादिखाँ, पाइतदाचै चाविशेषतः। सुखे नाडी व हेकिन्यं ततस्तु दिनतुर्येकम्॥ गतिन्तुभ्रमर खेव वहेदेकदिनेनत्। कन्देनस्यम्द ते निच्चं पुनर्वगति चाङ्ग्ली।। म ध्ये दादमयामानां मृच्युर्भवति नि श्चितम्॥ द्चिण रतिपुंसः। खि-यास्त वाम एव। तथेति कर्ग्येव वि भेषता विश्वेषज्ञानार्थम्। यदिचा भयनाञ्चिष मुखेषुरीभाने नि खंस हा वहति तदा दिनचतुष्टां प्राप्य समरस परिसमग्रहप गमन मि व म्ख एव यदिवहति तदैकदिनेन ह । बन्दे मूलेखन्दनस्या के बदाचिन क्ष

न स्पन्दते स्वतं स्पन्दत इति सम्भा यते। निर्त्यं प्रायः पुनशाङ्गुली तन्त्र खे कदापि खगति तदा तथादार भ्य दादशप्रहर्मध्यस्य स्वारि-ति। तथा। स्थित्वा नाडी मुखे य स्य विद्युद् द्योति रिवेच्यते । दिनैकं जीवितं तस्य दिती ये जियते ध्रवम् ॥ स्थित्वे त्या दृष्या स्थित्वा स्थित्वा वियुत् स्पुरणमिवलच्यते दितीय इत्त्यष्टप्रदादुई मित्त्यर्थः। तथा । स्वस्थानविच्युता नाडी यहा वड ति वा नता। ज्वाखाच हृद्ये तीवा तदा ज्वाजावधिस्यिति: ॥ न वेति स्थित्वा स्थित्वे स्थर्थः। दूखः यद साध्य वच्या मुक्त मवस्थाना द्पवा द्विरहेसित तसार्थप्रवेशी यथा यथ मार्यमितिभर्वगन्तय इतिनेइ ष्रतन्यते ग्रन्थेगार्वभवात् । मन्दं मन्द्रिति अनेनच भृषतागमना कारेति विष्धाते तस्य तावत्कालि कमरणविषयत्वात्। सर्वे मिदं सर्व राग एवं बेद्दितयां व्यवसानेत अस यवेतिः॥ 🛊 ॥ इतिनाडीप्रकाशे दि तीयोद्यातः ॥ 🛪 ॥ अवरोने पु नि रूपगीयेषु प्रधानतया प्रथमं न्वर निरूपण माइ। तच न्वर्पूर्वरूपे। अक्र ग्रहेश नाडीनां भवन्ति सन्धेराः

## नाडी

अवाः।अवः प्रदखतांचाति ज्वरदाही भिभूतये ॥ सान्निपातिकरूपेण भ विना सर्वे बेहंगा:॥ ऋ॥ न्वर्रु एमा इ। ज्याकापेच धसनी सावणा वे गवती भवेत्। उद्या जिलाहते ना स्ति न्वरा नास्युक्षमा विना॥ एका वेगवरा नाडी चरकापे प्रजायते॥ श्रन्यत्रच । ज्यरेच वकाधावनीत याच सहतः अने । रसगानी निशि प्रातस्तथा दीपिश्वा यथा ॥ \* ॥ त नापि विशेषमाइ। साम्यास् स्यास्य रामन्दा नाडी सङ्ज्यातजा । ख् बाचं किंदनाशीं घा सम्दते ती इमा कते॥ द्रताच सरला भीषा दीघा पित्तचरे भवेत्। शीघ सहिननं ना द्याः काठिन्याच चलातया ॥ मला जीर्ये नातितरां स्थन्दन व प्रकीर्त्त तम्। नाडीतन्तुसमामन्दा जीतसा स्वेषादे। प्रजा ॥ 🔅 ॥ दंन्द्रज्याह। चच्चना तर्ला स्यूना कठिना वात वित्तना। ईषच हप्यते तृसामन्दा खाच्च्छे प्रवातजा ॥ निर्ग्तरं खरं हुचं मन्द्रश्लेषातिवातन्त्रम् । हुच वातमवे तस्य नाडी स्यात्-विनत किमा। इंद्या शीतः किता नाडी पित्तक्षेष्णम्मु द्वामा प्रसद्धादाचे । ह्व मधीकरेवहैयाडी यदि नेना पिता हुँ

ध्वम् । तदानूनं मनुष्यस रिधरा पृहिता सलाः ॥ ॥ अगन्तुकह्रप भेद्धाइ। भूतन्वरे सेनद्रवातिवेगा धावित्त नाद्योहि यथाव्यिगामाः । तथा। एका हिकान काचन प्रदूरेच गालगामा विषभज्वरेग । दितीय के वापिट ती यतुर्वे गच्छन्तित सा अ मिवत् क्रमेख ॥ \* ॥ अन्यवापि। उणा बेगधरा नाडी जरके ये प्रजा यते। उदगक्रीधकामेषु भवविकाः यमेषुच । भवेत् ची गगित नाडी जातच्या वैद्यसत्तमेः ॥ प्रसङ्गादाह । बायामे समग्रे चैवचिनायां श्रम श्रीकतः। नानाप्रभावगमना श्रिरा गच्छति विच्वरे ॥ \* ॥ अजीर्षेह्रप माइ। अलोर्वेतु भवेन् नाडी कठिना परितोजडा। प्रसन्नाचहुतागुद्धात्वरि ताचमवर्त्तते ॥ \*॥ तचविश्रेषमाइ । पकाजी गें पुढिहीना सन्दं सन्दं वहेळाडा। अस्त्रपूर्णाभवेत् के। ष्णागुर्वीसामा गरीयसी ॥ \* ॥ प्र-सङ्गाद् भचगचानमाच । पुष्टिस्ते ब गुडाहारे मांसे चलगुडाकृतिः। ची रैचिस्तिसितावेगा मधुरे से नवद्ग ति: ॥ रम्भागुडवटाहारे रूचशुका दिभाजने। वातपिक्तार्क्ति रूपेयाना डी वहति निष्कुमस्॥ \*॥ अधर्स नाडी

चानम्। मधुरे वर्षिगमनाति लेखा 🛱 दभू खता गति:। अन्ते के। यहा अवग तिः कटुके मृङ्गसन्त्रमः ॥ कषाये कठिना वालवर्गे सर्चा हुता। ए वं दिविचतुर्थारी माना धरीवती ध रा ॥ तथा। इवेऽतिकठिना नाडी नामचा कठिनाशने। हदहव्यस्वका ठिन्येकामणा कठिनापिच ॥ चौद्रे पृथम् ग्रन्थिलेविपटे पुटेव जायते ॥ 🚁 ॥ ऋजिमान्दाधातुत्त्वयत्तत्त्वय मा र । मन्दायोः चीयधातीस्य नाडी मन्दतरा भवेत्। तदुक्तम्। चीया धातीच मन्दायी नाडी चीगतमा भुवस् । तथा । मन्दे इ.माः चीयताः याति नाडी इंसाकृतिसाचेति । अ मोत्। आमात्रमे पृष्टिविवर्दनेनम वित्त नाद्योऽग्रभुजाभिवृत्ताः । श्रा हारमान्द्या दुपवासती वा तथेव ना को भुजगायमानाः ॥ 🛪 ॥ प्रसङ्गाह दीप्तानिमाइ। खब्दी भवति दी प्राप्ते स्तथा वेगवती मता॥ \*॥ प्रसङ्गार् ग्रहणी मध्याह । पादेच इंसगमना करे मण्डूकसंख्वा। त खाये मन्दता देहे त्वयवा प्रहाशी गदे ॥ तथा। भेदेन शाना ग्रहणी गरेननिवीर्धेक्षपा त्वतिसारभेरे। 🛭 विखन्निकायां अवगा कदाचि दामा 🛞

नाडीं

तिसारेष्ट्युता जडीच ॥ \* ॥ अय विस् चिकार्त्रानम्। निरोधे मूक्य कृते। विंड्ग्रहे चितराश्चिताः । वि स् चिकाभिभूतेच भवन्ति भेकवत् क्रमाः॥ \* ॥ प्रसङ्गा दानाचमू पकृ क्तान मार। आनाहे मृत्रकृष्टे च भवेदांडी गरिष्ठता ॥ \*॥ शूख चान माइ। वातेन शूलेन महत् अवेन सदैववका हि शिरावहनी। ज्वासामयी पित्तविचेष्टितेन साधा न गूलेनच पुष्टरूपा॥ 🛪 ॥ अथप्र-मेच्चानम्॥ प्रमेहे ग्रन्थिक्षपासा सुतप्ता त्वामदूषसे॥ \* ॥ विषवि ष्टमगुरम्जानमाइ । उत्पित्तु रूपा विषरिष्टिकायां विष्टम्भगुल्मेन च वक्ररूपा। अच्छर्यवातेन अध:-स्पुरनी उत्तानभेदिन्यसमाप्तका ले॥ \*॥ गुल्मे विशेष माइ कश्चि त्। गुल्मेन कम्पाऽ च पराक्रमेगा पारावतस्येव गतिङ् करोति ॥ \*॥ श्रय भगन्दरज्ञानम्। त्रणार्थं कि ने दे हे प्रयाति पैत्तिकं क्रमम्। भ गन्दरानुरूपेख नाडी बर्यानवेदने ॥ प्रयाति वातिकं रूपं नाडी पावक रूपियारे॥ ॥ अथ वानादिसान म्। वान्तस्य प्रस्थाभि इतस्य जन्तो वैनावरोधाञ्जलितस्य भूयः । गति नाडी

विधत्ते धमनी गजेन्द्रमराजमाने व कफोल्वयोन ॥ \*॥ खीरीगादि क सपि रक्तादिज्ञानक्रमेख जात-यम्॥ कचित् प्रकर्णो होखात् क चिदै।चित्र्यमानतः । क्वचिद् देशा त् कचित् काचात् सङ्घीर्यगद्नि र्ययः ॥ नाडीपरिचयत्त्रानं प्रायशो नैव हश्यते। तेन धाष्ट्रर्जान् मया क्तं यत् तत् समाघेय मुत्तमेः ॥ \* ॥ इतिग्रङ्करसेनकविराजकृती नाडी प्रकाशे वृतीयादीतः॥ \*॥ \*॥ \*॥ श्रय भावनिश्रोक्ता नाडी परीचा । पुंसा दिचणहरूस स्विया वामक रसतु। अङ्गुष्टमूखगां नाडीं परीचे त भिषग्वरः॥ अङ्गुलीभि स्तुतिस्भि नीडी मवहितः सृश्वेत्। तच्चेष्टया सुखं दु:खं जानीयात् क्षणले। ऽस्वि बम्॥ सदः सातस्य सुप्तस्य चुत्तृ च्यातपत्री जिनः। व्यायामश्रानादे इस सम्बङ् नाडी न वुधाते ॥ वा ते ऽधिके भवेन् नाडी प्रव्यक्ता तर्जनी तले। पित्ते बाक्ता मधमा यां त्रतीयाङ्गु खिगा करे।। तर्ज्जनी मधामाध्ये वातपित्ते ऽधिके स्पुटा । अनामिकायां तर्ज्ञन्यां यक्ता वा तक्षे भवेत्॥ सध्यमानामिका मञ्जू ध्ये स्फुटा पित्तकाषे ऽ धिके। अहि अ

नाडी

नितयेपि स्थात् प्रवाक्ता सन्तिपाति नः॥ वातादुवक्रगति नीडी पित्ता दुत्यु चामिनी। कफान् मन्दग तिर्जेया सिवपाता दतिहुता ॥ वक सृत्युच्य चनति धमनी वातिपच तः। वहेर् वक्षच मन्दच वातश्चेषा धिकेत्वतः ॥ उत्युच्य मन्दं चलति नाडी पित्तकफे ऽधिके । कामास् क्रीधाद् वेमवद्या चीगा चिन्तामयशु ता॥ स्थित्वास्थित्वाचलेट् या साइ न्ति स्थानसुता तथा । स्रतिसीका च घीताच प्राणान् इन्ति न संघयः॥ च्चरकापेनधमनी साखा नेगवती भवेत्। मन्दामीः चीयधाता श्च से व अन्दतरा मता ॥ चपचा चुधित ख खात् द्वप्तख भवति खिरा। सु खिना ऽपिस्थिरा ज्ञेया तथा वखवती मता॥ इति ॥ \* ॥ \* ॥ \* ॥ मस क्राट् यागिना मुपकाराय रडादिना डीनां निरूपणम्। दचियांत्रः स्मृतः इद्या वामभागा निशाकरः। नाडी देश विदु सामु मुखा सिम्हः प्रकी त्तिता: ॥ इडा वामेतनार्मध्ये सुष् क्या पिक्रला परे। मध्या तास्वपि नाडी स्याद्यीषीमस्वरूपियी॥ अचेडा वासमुष्काधः स्थाधनुवैकावा मनासापर्यनंगता। एवं पिङ्गला इ

नाडी

चियारडाधः स्था धनुवैका दचिरा 🛱 नासान्तंगता । पृष्ठवंशान्तर्गता सुषु म्यो त्यर्थः। इतिसारदाति जनम्॥ \*॥ नाडीनां संबहादेवि कन्नया-नि: खगाग्डवत्। तन नाळा: सम त्पनाः सङ्खाणां दिसप्ततिः ॥ कञ्ज स्य पद्मस्य ये।नि इत्यन्ति स्थानं ग्रा क्कमितियावत् ॥ प्रधानाः प्रागवा चिन्यो भूयस्तन दश स्मृताः। इडा चिवक्रका चैव सुषुम्णा च हतीवि का ॥ गान्धारी इस्तिजिल्लाच पूरा चैवयमस्विनी। असन्बुषाकुहूश्चैव गङ्खिनीच दमस्ताः॥ एवं नाडी सयं चर्कं वित्तेयं प्रक्तिच क्रके। रडा याः पिङ्गलायास्य मध्ये यासा स्युम् श्विकाः॥ दय**च्य चिगुगा चेया ब्रह्मवि** ष्णुभिवात्मिका। रजीगुगाच वध्वा खा चिविषी सत्त्रसंयुता॥ तमागुषा ब्रह्मनाडी कार्यभेदक्रमे खचेति नि कत्तरतन्त्रे प्रथमः पटनः ॥ \* ॥ इ डापिङ्गखयाः स्वरूपंयया । इडाच श्रङ्खचन्द्राभा तस्या वामे व्यवस्थि ता। पिक्रचा सितरक्ताभा दिच्यां पार्श्व माश्रितेति यागार्धवः ॥ इडा यां संश्रितश्रन्द्रः पिङ्गखायां दिवाक र इति तन्त्रान्तरम् ॥गुच्छस्यकाण्डे । नाले ॥ व्यान्तरे ॥ गएउटूर्वायाम् 🐰

**ABBBB** .

**\$5888** 

# नाडीज

॥ कुइनचर्यायाम्॥ षट्चयकाले। घटिकायाम् । षष्टिपलात्मककाले ॥ त्यान्तरे ॥ वेष्टितस्त्रच्छाधारमे दे ॥ नालयति नलच्यनेमवा। म-लगम्ये। पचाद्यच्। इलक्ष्वेति धञ् वा। डलयारेकच्चम्। गारादिच्या त् डीष्॥ यदा। नाडयति नाद्या ते वा। नडभंग्रे। चुरादिः। अचरः । डीष्॥

नाडीकः । पुं। पष्ट्रशाके । पट्ट श्रा इति भाषा ॥ नाडीकारक्तिपत्तन्नो विष्ट भी वातकापन इतिभावप्रकाशः॥

नाडीकलापकः । पुं। सर्पाच्याम्॥ नाडीकेलः । पुं। नारिकेले ॥ इतिश ब्दरतावजी॥

नाडीचः। पुं। प्राक्तिययेषे। केचुके। विश्वरोचने ॥ नाडीचप्राकं दिविधं तिक्तं मधुरमेवच। रक्तिपत्तहरंति क्तं कृमिकुष्ठविनायनम्॥ मधुरंपि च्छिखंपीतंविष्टम्भिकप्रवातकृत्॥ प्रतिराख्यस्रभः॥

नाडी चक्रम् । न । नाभिमण्ड बस्थे च क्रविशेषे ॥ नाभिमण्ड बमासा चकु क्रुटाण्ड मिवस्थितम् । नाडी चक्रमि तिप्राहु स्तस्यानाद्यः समुद्रताः ॥

र्ळुनाडीचरणः। पुं। खगे। पचिषि॥ ॐनाडीजङ्घः। पुं। काके॥ ब्रह्मणोद नातिमा

यितेवनविश्वेषे ॥ मुनिविश्वेषे ॥

नाडीतरङ्गः । पुं । नाकाले ॥ हिएड

के ॥ रतहिएडके ॥ इतिमेदिनी ॥

नाडीतिक्तः । पुं । नेपाखनिम्ने ॥

नाडीदेष्ठः । पुं । भृङ्गिनाम्व श्विष्य

दार्पाले ॥

नाडीनचन् । न । जन्मनचने ॥ नाडीवग्रहः । पुं । भृद्गिषा । श्रिवदार पाखविशेषे ॥

नाडीव्रयः। पुं। सदामखद्वये । ना-डीस्वदति नस्दर् दतिचभाषा ॥ माळांव्रयः॥ विडक्नश्चिपखाकृष्णाचू यों खीढंसमाचिकम्। इन्तिकृष्टंकृ सीन्मेद्दनाडीव्रयभगन्दरान् ॥ द तिग्रहणुरायम्॥

नाडी श्राकः। पुं। नाडी के॥ नाडी सेहः। पुं। भृङ्गिणि। श्रिवदास्ये॥ नाडी हिङ्गु। न। हिङ्गुप्रभेदे। पन्ना शाचे। रामकाम्॥

नासकः । चि । प्रमस्ते ॥ असकः कृत्यि तः ॥ तदिकदुः ॥ न । मुद्राचिक्तित निष्कादा ॥ यथा । तुकामासनमा नानां कृटकृ नासकस्त्रच । एभिश्रव्य वहत्तीयः सदायोदस्डम् त्रममिति यात्त्रवक्याः ॥

नातिमानिता। ची । श्रतिमानित्वा 🔉 अर्थ भावे। पूज्येषु नम्रतायाम्॥ 🥸

**XXXX** 

श्री नादः श्री नादः । पुं।। कुलगुरी ॥ कुलपरम्प रागतस्वामिनि ॥ नासारक्की ॥ ऐ प्ययुक्ते। अधिपे। अधि। स्वामिनि ॥ ति। प्रार्थनीये ॥

नाथमानः। चि। उपतप्यमाने॥ याच माने॥

नाथवान्। वि । परायत्ते । परतन्त्रे ॥ नाचाऽसास्ति। तदसासीतिम त्प्॥

नाधहरिः। पुं। पश्री ।। नाथं हरसी तिविग्रहे हरतेहैं तिनाथयाः प्रशावि ति नायममी।पपदाहुरते रिन् प्र-च्ययः॥

नादः। पुं। ध्वना। प्रब्दे॥ वर्षे॥ प हुन्दी। अई मात्रायाम् ॥ गादः । घ ञ्॥ ब्रह्मस्वरूपे घोषविश्वेषे॥ यथा । सिंब्हानन्दिभवात् सक्तात् प रमेयात् । आसी क्तिसतीना दससादिन्दुसमुद्भवः॥ नादे। वि न्द्य वीजव्य सरव विविधा सतः । भिवमान त् परादिन्दो हभयात्मा रवा भारत्॥ सर्वः श्रुति सम्पद्धः श्र ब्दो ब्रह्माभवत्पर्तिति ॥ सकता त् मूर्त्तात् । नादेः घोषः । विन्दुः प्र यवः सचव (जञ्च सर्वे वर्षे प्रभवन्वात् ॥ \*॥ नाभे रुद्धे इदिखानानाइतः प्राणसं, चनः । नदति ब्रह्मरं भ्रान्ते नादेय

तेन नादः प्रकीत्तितः ॥ ऋषिच। 🛱 श्राकाशाधिमक् जाती नाभे रुर्ड समुखरन्। मुखे ऽभिचन्त मायाति यः स नाद्दतीरितः ॥ सचप्राविभ वा ऽप्राणिभवश्चोभयसम्भवः। स्राद्यः कायभना वीगादिभवस्तु दितीयकः ॥ तृतीये। विच वंशादिभव इत्यंतिघा मतः। यदुक्तं ब्रह्मशः स्थानं ब्रह्मग्र न्यिश्चयोगतः ॥तन्मध्ये संस्थितः प्रा याः प्राचादक्रिसमुद्भवः । विक्रमादत संयागाकादः समुपनायते ॥ न ना देन विमागीतं ननादेन विना स्वरः । न नारेन विना राम समासादाता कंजगत्॥ न नादेनविनाचानं न ना देन विनाधिवः॥ नाइ हुएं परंज्यो ति नीद्रहृपी परं इरि:॥ इतिसङ्गी तदा मादरः॥

मादेयम्। न।सैन्धत्रखासे॥सीवीरा **द्यते ॥ नदीनदसम्बन्धिजले ॥ भ्र** षिकेष्वर्षेषुनदादिभ्योदक् ॥ द्या नदस्यवा नीरं नादेवमितिकी क्तितम्। नादेय मुद्रकं रूचं वातखं षघु दीपनम्॥ अनिभव्यन्दि विश्व दं कटुक कफपित्तनुत् ॥ नदःशीघ वहा खघ्यः सर्वीयाश्वामलोद्काः। गुर्चा: भैवस्वसञ्क्रता मन्दगा:बसुषा युवा: ॥ नदीसरसाडागस्थेकूपप्रस्त हुँ

#### नानार

वसादिने। उद्के देशभेदेन गुणा न्देशिंश्चलचिय्। पुं। काशवर्षे ॥ वानीरवृच्चे ॥ वि। नदीनदसम्म म्यिजलादे। ॥ नदीभवे ॥ अग्राह्ये॥ अवश्यदेये ॥ यथा। नादेयंनादेयं प्रार्द्दि वसन्तेच नाऽऽदेयमिति। अ स्यार्थः। नदीभवं नादेयं जलं प्रर् दिन अदेयम्। अपितुदेयं दात्य मिति। वसन्तेच पुनस्तदेव नादेयं नग्राह्यमिति॥

नादेयिका। स्ती। नादेयाम् ॥ नादे योव। स्वार्थेकः । इस्वः॥

मादेशी। स्ती। नागर क्रे॥ जयायाम्।
पताकाविशेषे। वैजयन्तिकायाम्॥
श्रम्भुवेतसे॥ भृमिजंबाम्॥ जवा
याम्॥ खद्गुष्ठे॥ श्रामिन्ये॥ काक
जंबाम्॥ नद्यांभवा। नद्यादिस्यो
हक्। टिङ्केतिङीप्॥

नाना। अ। विनार्थे॥ नाना नारी नि ष्मां को क्यांचेतियथा ॥ अने का र्थे॥ यथा। नानाविधं देइ भृतां स माजम्॥ उभयार्थे॥ नेति नाना। विनच्थांनानाचानसहेति नची-नाच्यास्ययः॥

नानाकन्दः। पुं। पिष्डाली।॥ वहुविध

🎇 नानात्तम्। न। अनेकभावे। द्वेतद् नान्तरीयकम्। चि। अवश्यक्षाविनि॥ 🖁

## नानारी

र्भने॥ यथा। जीवात्मना रनन्यत्व म 🎘 भेदेनप्रयखते। नानाच्चं निन्दातेय चतदेवंहि समजसमिति गाडिपा दाः॥ देतं हि सर्वे प्राणिसाधार्यां स्वा भाविनं शास्त्रविष्कृतै:कुतार्किकेवि रचितं नानाच्चंद्रभ्रनं नत्त्त्द्दितीय मसी खादिशु खानिन्दाते यावेद वाद्याःस्रतय इत्यादिस्राचाव॥ नानाध्वनिः। पुं। वीगावेणुकाइखादि शब्देषु ॥ इति शारावसी ॥ नानाननः। वि। भ्रनेकविधास्ये ॥ ना नाप्रकाराणि ज्ञाननानि यस्य ॥ नानारूपः। चि। वहुविधे। बिविधे । अनेकप्रकारे॥ नाना रूपं यस्य ॥ नानार्थः । चि । अनेकार्थे ॥ भिन्नप्रयो नानावर्षः। पुं। वहुविधशुक्कांदिवर्षे। चिचे। कवुरे॥ चि। तदति॥ नानावादानुरोधः । जि । भगवति परमे श्रो ॥ श्रक्ति नास्ति सर्वेत्तः श्रत्यत्तः वहः मुक्तः एकः अनेक इच्छादीन् नानावादान् अनुक्णाद्धि माययानुव र्त्तिय इतियाखानात् ॥ नानाविध:। चि। अनेकप्रकारे॥ ना नाविधा यस्यसः॥

नानुष्ठेयः । चि । स्रकर्त्तये। स्रननुष्ठेये ॥ 🐰 नान्तरीयकम् । चि । स्रवश्यक्षाविनि ॥ 🎖 **8888** 

नान्दी

यथा। प्रतिवन्धकाभावे नान्तरीयकी कार्धेत्यत्तिः । अवश्यम्भाविनी-त्त्यर्थः॥

नान्त्रम्। न । स्तोचे ॥ नमति अनेनदा
। ग्रामः । अस्जिगमिनमीतिष्ट्रन्
विद्युष्य ॥

नान्दी। स्त्री। समृद्धी॥ नाटकादै।म ङ्गचन्नोके। मङ्गचगठे॥ यथान्नंभ रतादिभि:। श्राशीवीचनसंयुक्ता स्तु तिर्यसात्प्रवर्त्ते ते। देवदिजनुपादी नां तसावान्दीति सास्मृता ॥ \*॥ नाटकेविघविघाताया दे।नान्दीका -था। यदाहमरतः। यदायङ्गानि भू यांसि पर्वरङ्गस्य नाटके। तथाप्यव-श्यं कर्त्तव्यानान्हीविद्यप्रशान्तये॥ दे विद्वजलपादीनामाभीवादपरायगा-। नन्दिनदेवतायसात्तसात्रान्दीप कीर्त्तिता ॥ इन्यच । देवदिजन्यपा-दीना साभीवेन्दनपूर्विका। नान्दी कार्याव्ये येलाकमस्कारेयासंयुता॥ गङ्गानागपतिः स्रोमः सुधानन्दाजया शिष:।एभिनीसपदैः कार्धा नान्दी धाराभिरङ्किता॥ प्रश्रस्तपद्विन्यासा चन्द्रसङ्कीत्तेनान्विता। आशीर्वादप रानान्दीयाञ्चेयं सङ्गलात्मिका। का चिह्रपदानाची काचिद्षपदा त था । स्त्वधारः पठेवावीं मध्यम

नान्दीवा

स्वरमाश्रितः ॥ इतिमाखतीमाध 🎖

नान्दीकः । पुं । तोरगक्तम्मे ॥ नान्दीकरः । वि । नान्दीवादिनि । ना न्दीपाठकारिणि ॥ नान्दी माप्रीनंम स्क्रियादिरूपं मङ्गलं करोति वद्ति । दिवाविभेतिटः ॥ भेरी प्राया ना-न्दीतदादनप्रीले दति केचित्॥ अ ववदिकुजीवादनार्था विच्याहः ॥

नान्दीपटः । पुं । वीना हे । कूपादीनां सुखवन्धने ॥ इतिन्हेमचन्द्रः ॥

नान्दीमुखः। पुं। कूपादिमुखवन्धने।
नान्दीपटे ॥ वृह्यिश्राहुमु जि पितृगयो ॥ यथा। नान्दीमुखं पितृग्यं पूज
येत् प्रयता ग्रङ्गीति विष्णु पुरायम्
। सचगयः पिचादि चिकम् माताम
हादि चिकच्चेति ॥ न। द्रहिश्राहे ॥
नान्दीमुखी। स्वी। सामगेतर द्रहिश्रा हुभुद्धातृग्यो ॥ श्रक्षरी छन्दो भेदे ॥
स्वर्गि द्रियदिनाता चनान्दी मुखी

गी। यथा। सरसखगद्धनानापना न्दीमुखीयं नहिंश्यननतानाहफे निद्धात्रश्रीः। मुरहरनन्यासन्ति मासाद्यकिन प्रमुद्दितहृद्या भानु

जान्चस्यती इ॥

 नाभिग

दै। मङ्गलार्थं भेगीदिवादके॥ नापितः । पुं। नाई इतिखाते वर्णसङ्क रजातिविशेषे। अन्तावसायिनि। चु रिणि। पष्टिकायां कु बेरिसी जाते।

द्रित प॰ प॰॥ श्रूहायां चिचया ज्ञा तीयमिति विवादार्धवसे तुः॥

नापितगानिका। स्त्री। नापितगाना याम्। खर् कुच्चाम्॥

नाभकः। पुं। वनतिक्ते॥

नाभागः । पुं । नभगात्मर्जे ॥ नभगस्या

पत्यम्। ऋण्॥

नाभिः। पुं।मुखन्ते। ऋदीधापन्ये ॥ चक्रमध्ये। रयचक्रस्थिपिख्याम्॥ चिषि ॥ स्वी। सगमदे ॥ पुं। स्वी। प्राययङ्गविशेषे। उद्रावर्ते । तुन्दकू प्याम् ॥ संडीइति आघा॥ वि। प्रधा ने। मुखे। नद्यने अराअव। ग्रह० । नहामश्चेति इज्॥ नश्चते अचेया नम्युते ८ नया ८ स्थां वा । एअ० । इजजादियः॥ यदानाभयति। स्वा र्थायनादचद्र:॥

नाभिकार्यकः। पुं। गर्भग्छे॥ सावर्त्ते ॥ इतिशब्दर्तावकी ॥

नामिका। स्त्री। कटभी रचे ॥

👷 नाभिग्डन:। पुं। गर्भगडे । गाग्डे।

फू ली सूं डी इति ट्रंडी इतिचभाषा ॥ नाम करणम्। न । संस्कारिक भेषे ॥ 🛱

नामक

खः। सुपीतिवदेशिनिः॥ नाटका- नाभिगीखकः। पुं। स्कीतनासी । ना 🕸 भिक्रस्टके। गर्भ एडे॥ नाभेगी लकः॥ नाभिजः। प्। ब्रह्मिण । कमलासने ॥

नाभिजन्मा। पुं। ब्रह्मिशा । स्वष्टरि। विधाति । नाभाजनास्य ॥

नाभिनाला । स्त्री । स्रमलायाम । ना भिसम्बन्धियां नाद्याम् ॥

नाभिभू:। पुं। अजयोनी । ब्रह्मशि॥ नाभिवर्षः। पुं। भारतवर्षे॥

नाभी। स्त्री। नाक्षी ॥ सगमदे ॥ क्र दिकारादितिङीष॥

नाभी चम्। न। नार्था:वङ्काषे॥ नाभि शाम्भीर्ये ॥ कृक्के ॥ गर्भणुंडे । नाभि गानके॥

नाध्यम्। चि। नाधि हिते ॥ नाभये हितस्। शरीरावयवादत्। नाभि नमचीतनाभेनभारे शस्तु न भवति । तस्यगवादियतासन्तियागिश्रष्टलेन र्यनाभावेवप्रवृत्तेः ॥ नाभिसम्ब न्धिन ॥

नास । अप। के। पे॥ अध्युपगरे ।। वि क्षये॥ सार्गे॥ सक्षाचे। सम्भाव नायाम्॥ कुत्नायाम्॥ प्राकाश्ये॥ विकल्पे॥ ऋजी के॥ इच्छेतदर्थे॥ नाअयति नाम्यते वा । गंसप्रहृत्वे । ऋम्बेभ्योपीतिडः ॥

#### नासक

नामः कर्याम्। तचनाम प्रसीवमी युपपरानाचे नकसंयम्। यथा। त तस्तुनामकुवीतिपितैवद्शमे ऽ इनि । देवपूर्वे नराखंडिश्रमेवमीदिसंय् तम् ॥ भर्मीतित्राह्मयस्योत्तं वर्मीत चरसंश्रयम्। गुप्तदासात्मकंनामप्र ग्रसंवैश्यगूद्रयाः ॥ नार्यहीनंनचा श्रस्तं नापशब्दयुतंतथा । नामाङ्गर्ल्यं जुगुस्यं वानामनुर्धात्समाचरम् ॥ नातिदीघेंनातिऋस्वं नातिगुर्वेचरा न्वितम्। सुखेाचार्याचरंनामकर्या चमवखाचरम् ॥ प्रवखाचरं बघून राचरम्। इतिविष्णुपुराग्यम्॥ \*॥ ष्ययुग्नकदानांतयाद्वीया मितिगा-भिनः। अयुग्नक मयुगचरम्। हा न्तं दक्षारान्तम् । यथा । यश्रोदाधन दे त्यादि॥ ॥ अवमहामार्घ्यया । इयम्यां पुचस्य । याज्ञिकाः पठन्ति-दगम्युत्तरकाखं पुरस्य जातस्य नाम विद्धात् घोषवदादन्तरन्तस्यम् इं विप्रवानूनमनरिप्रतिष्ठितस् त हिप्रतिष्ठिततमं भवति हाचरं चतु रचरंश नाम कृतं कुथा च तहित-मिति । नवान्तरेख व्याकर्यां कृत स्ति हिता दायक्यादिश्वातु मिति॥ द भम्य। उत्तर्इतिपन्दभी तियागविभा गात् सम सः। ततः बा ब प्रब्देनव हु

## नामधे

बी चि: । क्रिया विश्वेष गांचैतत्। दश्र दिनान्यागौचं भवतीतिस्मम्युत्तर-कालमिच्युत्तम्। यद्पिगृद्यकाराः पठिन्त दशस्यां पुरस्येति तैरिप दश म्यामितिसामीपिकमधिकर्णं या-खेयम् । घोषवन्तो ये वर्षाः शिचा यांप्रदर्शितास्तदादि। ऋनारनास्य-मिति। मध्ये यर्खवा यस्यतिहस्य र्थः । विपुक्षानूकमिति । नामकर यो योधिकारीपितातस्य ये चयःपुक षास्ताननुकायस्यभिधत्तद्रतिषिप्य षान् जम् अन्येषामपिट श्यतद्रतिही र्घरतिकैयटः ॥ तस्य श्रीपूर्वकत्तंय या। देवं गुरुं गुरुखानं चे चं चे दाधि देवताम्। सिद्धंसिद्धाधिकार्गंश्चश्री पूर्वसमुदीरयेत्॥ स्वर्गकामित्वादि नासिद्धोऽ धिकारे।येषां नरायामि त्त्यनेन जीवतां श्रीशब्दादित्वंनाची न स्तानांतचेतिशिष्टाचारः॥ नामदादभी। स्त्री। व्रतिभेषे॥

नामदाद्या। चा। व्रतावश्वष्य।
नामधेयम्। न। नामिन ॥ नामैव ।
भागक्ष्पनामध्योधेयः द्रतिस्वार्थेधे
यः ॥ नामधेयानाच्य विधेयार्थेपरि
च्छेदकतयार्थवन्तम्। तथाद्वि। उ
द्रिदायजेतपशुकामद्रस्य चोद्भि च्छ
ब्देायानामधेयम्। तेनचविधेया
र्थपरिच्छेदः कियते॥

66 63 63

**39999**3

हैं हैं नाम।न। स्राकाशादिदेशानी संज्ञा कशब्दे। अखायाम्। आह्वायाम्। पर्याये॥ नम्यते ऽभिधीयते ऽधीनेन । यमः। नामन्सीमन्तितिनपाति तः ॥ यदा । नायते । अध्यस्रते । माः। नामन्त्रिच्यादिनानिपातनाना लीपः ।। न नामग्रह्यां नुर्घात्नुपरास गुरास्तया। भाषायात्रभित्रस्तस्यजन क्खिशिषतः ॥ श्रात्मनामगुरीनी मनामातिक्रवग्रस्य । श्रेयकामा नगृइग्रीयाञ्चेष्ठापत्त्रक्षवच्याः ॥ नमचाखातायं प्रतिविश्वेषचीभव-तीतियुत्पस्यास्य दिविभक्तार्चे भव्दे ॥ यथा । उगाद्यनां कृद्नास्य तिहुता नां समासजम्। शब्दानुकरणच्चेवना म पञ्चविधंस्तृतम् ॥ सर्वाखितानि नामानि परस्वत्रस्यगोनघ । सर्वान् कामानवामोतितसाराध्यजगहुबम् ॥ तन्मयत्वेनगाविन्दिमस्येतहाल्-भ्यनान्यया । तनायावां क्रितान्का मान्यद्वामोतिमानतः ॥ इतिवि ष्णुधर्मवचनम्॥ चक्रायुधस्यनामानि सहासवैत्रकी त्रीयत्। नाशीचंकी त्री नेतस्वतपवित्रकरे। यते इति पुराणम् ॥भगवन् सर्वधर्मन्नसर्वशास्त्रविशार द। कचा अधर्मव हु लेनरायां कागति,

नाम

भेवत्। यद्यस्तितदुपाचे। हि द्यवा अ तं वद्त्वमे । इतिजन्मेजवप्रश्नेचास उवाच । एक एव सहाराज त नोपायास्तिनापरः ा सर्दार्घान-रासार्थधायेदेवीपदान्बुजम्॥ न सन्यघानित।वन्ति यावती शक्तिर-स्ति इ। नामिदेखाः पापदा हेतसा ङ्गीति:न्तेतिचप ॥ अवसेनापियना मनीनयाचारितं यदि । किं। कं द दातितज्ज्ञातुं समधानच्यादयः॥ प्रायश्चित्तन्तुपापानां श्रीदेवीनाम संस्कृति:। तस्राक्तां चभयाद्राजन्य ग्युचेचेवसवरः ॥ निर्न्तरं पराच्वा यानामसंसारणं चरेत्। किलाभि चाचभूतानि इत्वासर्वेमिट्जगत्॥ देवीं नमतिमक्त्रायान स पापैवि-खिएते। रइस्रंसर्वशास्त्राणांमयारा द्युदीरितम्॥ विस्थीतद्योषेण भजदेवीपदान्बुजम्। अजपां नाम-गायवीं जपन्ति निखिखाजनाः ॥ म **चिमानंनजानन्तिमायायायेभवंमच** त्। गायचींब्राह्मणाःसर्वे जपन्तिहृद यानारे ॥ सिंहमानं न जाननिसाया यावैभवं महत्॥ एतत्सवं समाखा तं यत् पृष्ठनुत्वयाच्य । युगधर्मे व्यव खायां निभ्यःश्रीतुमिच्हि सि ॥ इ तिस्रीदेवीभागवते महापुराये ईस्कर्स्ट्र

नायिका

न्धे ११ ध्यायः ॥

नामयत्तः । पुं । दीचितःसामयाजी-च्यःदिनामसाचसम्पादकेऽध्वरे ॥ नाने यत्तः॥

नामभेष:। चि । स्रते ॥ इति हेम-चन्द्र:॥

नामापराधः। पुं। पाद्मोत्तरखण्डप्रसि हे साधुनिन्दादिरूपदुरदृष्टजनक-व्यापारविश्वेषे॥

नामापराधी । वि । नामापराधकृति॥ नायः । षुं । नये । नीता ॥ नयनम् । योज् । त्रियोभुना ऽ नुपसर्गद्रतिघ ज् ॥ नयति । दुन्योरनुपसर्गद्रति योवा ॥

नायकः । वि । नेतरि ॥ श्रेष्ठे । प्रधाने ॥ पुं । हारसध्यसती ॥ सर्ति ॥ सर्ति ॥ स्वेतरि ॥ स्वेतरि ॥ स्वेतरि ॥ स्वेतरि ॥ स्वेतरि ॥ स्वोक् । स्वोक् । स्वोक् ॥

नायकाधियः। पुं। नरेन्द्रे। राजनि॥
नायका। स्त्री। दुर्गायाज्य चण्डाद्यष्ट
स्रात्तिषु॥ मृङ्गारसाजन्वनिभाव
स्रुपायांनामाम्॥ कस्त्रुरीविश्रेषे॥
यथा। चूर्णाकृतिस्तुखरिका तिस्का
तिसामा के। स्रुखाततः कियदियंकिस्तिपिछकास्त्रात् तस्य स्विकिद्द
सिकापिचनायिकेषा॥ इतिराजनि

नार्द्धः

घंग्टः॥

नारः। पुं। तर्णके ॥ नीरे । जले ॥
न। नराणां समूहे ॥ वि। परमातम
सम्बन्धिन ॥ नरसम्बन्धिन ॥ न
रात्समूहेऽण् ॥ नरस्रायम्। तस्रे
दिमच्यण् ॥ मजमूचपुरीषास्थिनि
गैतंद्यशुचिस्मृतम् । नारंस्पृष्टातुस स्नेहंसचेले। जजमाविशेदितिस्मृतिः॥
नारकः। पुं। नरके ॥ नरित न्याति
वा। नृ०। कृषादिस्वात्वन्। ततः
प्रचायण्॥ वि। नरकस्थे॥ नरकेम
वः। तवमवद्रस्थण् ॥

नारकी। चि। नरकस्थे॥ यथा। घरे याविहितंकर्मस्वकर्भेतिवदेच्यः।स उच्यतेश्रह्मघाती सहानारिकानार-की॥ इतिवृह्दस्प्रायस्॥

नारकीट:। पुं। श्रश्नकीटे। कुक्करकीटे। बरगी प्रतिभाषा ॥ चि । स्वद्
त्ताश्चाविष्टक्तिर ॥ प्रतिभेदिनी ॥
नारक्रः। पुं। पिप्पचीरसे। कगारसे॥
यमजप्राणिनि ॥ विटे ॥ नारक्रीति
खाते। नागरक्रे ॥ नारक्रं मधुरा
स्वंसाद्रोचनंबातना भनम्। अपरन्व
स्वमच्छुषां दुर्जरंबात हृत्सरम्॥ ॥
चुदोधकवस्दन्तरे॥ यथा। नारक्रके
सरमपाकृतवी जपूरं दे। स्नाति खण्ड अ
मरिचा द्वव चूर्ण सिस्रम्। स्रदंग खे

ଷଷ୍ଟ

नारहः

विश्वतितस्वनरस्य तृथं सङ्गृद्धमाया द्वराष्ट्रग्रहेण चन्द्रः ॥ नारङ्गन्तु प रंग्चं सुगन्ध मतिचार्यणम् । वात प्रक्रपातं किष्वत् पित्तप्रं विश्वदंस्मृ तिमिति ॥ न । गर्ज्जरे ॥

नारङ्गचीरियो। खी। चीरिकाप्रभे दे॥ चिन्नानारङ्गमळांवै पचेत्स पिषि तापिते। तच खण्डं विनि.चि प्य पक्तं मचावतार्येत्॥ श्रीतभू तेविनि:चिष्य माचयाद्वेश्रितं पयः। नारङ्गचीरियोचैषा सुगन्धिसुरभी कृता॥ विष्टम्भिनो सरेदातं पित्तच गुक्पाचिका॥

नारक्षवर्धकम्। न। गाजरे। गुक्कने॥
नारदः। पुं। देविधिप्रवरे। देविधीयां
मधीभगताविभूता ॥ नरस्वध्यंम्
। नरिचितिवत्तव्यक्षिण्यक्ष्म् । नारं
ददाति। काते। नुपेतिकः ॥ नारं पा
नीयिभिष्णुत्तं तत्पिष्टम्यः सदाभवा
न। ददाति तेन ते नाम नारदेतिभ
विष्यती ख्यागमः॥ नारं नरसमृष्टं च
ति कक्षेत्रे नितवा ॥ नुरिदं नारमज्ञानम्। तत् चिति ज्ञाने। पदेभोने
तिवा। दे। अवख्रुने। कः ॥ नरा
यां परमात्मसम्बन्धिनां परमात्मवि
पयकं ज्ञानं ददाति उपदिभतीति
वा॥ न। पच्चविंप्रति सहस्रक्षोका

नाराचः

त्मने महापुराणविश्वेषे॥
नारदीयम्। न । उपपुराणविश्वेषे॥
चि। नारदसम्बन्धिन॥
नारसिंहम्। न। उपपुराणविश्वेषे॥
चि। वसिंहसब्बन्धिन॥

नारसिंहवपुः। पुं। विष्णो॥ नरस्य सिं हस्यचावयवा यस्मिन् वपुषिकच्यनी तदयर्थस्मसः। नरस्रसिंहस् नरसिंही। तथारवयवाः स्रवयवेच प्राग्योष धिवृचीस्यद्रस्यस्। नारसिंहा नरसिं हथारवयवा स्रस्मिन् सनीत्यसन्ता नारसिंहसब्दान्यस्थी थे। सं स्राय स्। तथाच नारसिंहः नरसिंहाव यववत् वपुर्यस्य सतथा॥

### नाराय

सवच्चंह्र तस् ॥

नाराचिका। स्त्री। नाराच्याम्॥ नाराची। स्वी। एष विकायाम्। स्वर्ष कारादीनां लाेच मुचाविश्वेषे । कां टा इति नारजा इतिचभाषा ॥ गारा दिलात् की ष्॥ स्वल्योनाराचे वाय भेदा नाराचीतिकश्वित्॥ नारायणः। पुं। अच्यते। भगवति। वा सुदेवे ॥ निक्तिर्घया । श्रापेनारा इतिप्रोक्ता अधि।वैनरसूनवः । ता यद् खायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः॥ इतिअन् । यद्यकि वि जागत्स द हथ्य ते श्रुपते ऽपिवा। अन्तर्वेहिश्व तत् स वें व्याप्यनारायमाः स्थितः ॥ इतिम न्त्रवर्षः। नारायणाय नम इत्त्यम्मे वसत्त्वं संसारघोरविषसंचरणाय-सन्तम् । भृष्टन्तुभव्यमतयायतया स्तरागा उचैस्तरामुपदिश्रात्यहमूही वाहुरिति व्हसिंचपुराणम् ॥ शाः व्दिननिष्तिस्तु नाराज्यातानित चानि नारागीतिवदु वुधाः। तान्ये वचायनं तस्य तेन नारायवाः स्रातः ॥ नराणां सम्हानारम्। तस्वसम् इ इच्या । तद्यनमस्य । पूर्वपदा दितिगलम्॥ यदा । नराज्जाताः नाराः श्रापः। ताश्रयनयस्य ॥ क्वचि कान्वलारे नरसार्थरप वास्त्रप्रयत- नाराय

इति। नर्स्यापच्यम्। नडादिभ्यः फ 💥 किनारायण: ॥ श्रीकृष्णे ॥ नाराय-ग्रस्वनिइसवदे इना मात्मासाधी शोखिललाकसाची । नारावसीङ्गं नर्भू जलायनात् तचापिस त्यं नत वैद्यायया ॥ श्रीकृष्णस्य मेनाविशे षे ॥ धर्भपुवर्षिविशेषे ॥ सन्धासि नि। परित्राजके॥ दण्डग्रहग्रमानेग नरानारायगो भवेदित सुते:॥ नारायणचे इस्। न । गङ्गायवाद्याव धिइस्तचतुष्टयभिते नारायणस्या म केस्याने॥यथा। प्रवाहसव्धिंकृत्वा यादबस्तचतुष्टयम् । अचनारायणः स्वामीनाम्यः स्वामीकदाचनेति॥ नारायगतेलम्। न। ख्रीषधपकतेल विश्रेषे ॥ तत् विविधम् । स्वलां द्रष्ठ का इचेति भेदात्॥ यथा । विल्लासि मन्यस्योनाकपाटलःपारिभद्रकाः। प्रसार्ग्यम्बरमाच वृत्ततीकारकारि रिका ॥ वजाचातिवलाचैवयदंगुस पुनर्नवा। एषांद्शपनान् आगान् चतुई। ग्रे इस्रसः पदेत् ॥ पादशेषं परिस्वाचातेलपाचं प्रदापयेत्। शत पुष्प देवदारमांसी ग्रे लेयनां बचा ॥ चन्दनंतगरं कुष्ठ मेखापयीचतुष्टय म्। राजातुरगगन्धाच सैन्धः तपुन ~ नेवम् ॥ एषांदिपंजिकान् भागान् अ

नाराय

पेषियत्वाविनिः चिपेत्। शतावरी रसब्देव तैसतुं ल्यं प्रदापयेत् ॥ आ जंबायदिवागव्यची रंदचा चतुर्गुष स्। \*। पाने वस्तीतथाभ्यक्तेभाज्ये चैवप्रशस्य ते ॥ अश्वोवावातसभायो गजावायदिवानरः । पङ्गुखः पीठस पींचतेलेनानेनसिधाति॥ ऋषोभा गेचयेवाताः शिरामध्यगताश्चये। दत्तश्रुलेइनुस्तम्भेमन्यास्तस्रोगन्तश्र-है॥ यस्रमुख्ति चैकाङ्गंगतिर्धस्यच विइचा । चीयोन्द्रियानष्टशुकाञ्चर ची बाश्चयेन राः ॥ वधिरा जल्ला जिल्ला श्वं सन्द्रमेधतएवच । अल्पप्रजाचया मारीयाच गभें नविन्दति॥वातान्ती ष्टपया येषामन्त्र वृद्धिश्वदा हया। एत त् ते बवरं तेषां नाचा नारायणं स्मृत मितिस्वल्पनारायणतेलम्॥ ॥ ॥ ॥ तावरी चां गुमती पृत्रिप वी गरीवला । एएएउस वमूबानि टइस्योः पूरि कस्यच ॥ गवेधुकस्य मूलानितथास इचरस्यच । एषांद्रभपनान् भागा न् जनहोशे विपाचयेत्॥ पादशेवं रसे पूते गर्भ चैनं समावपेत्। पुनर्न वावचादाक्षताङाचन्दनागुक ॥ भे लेयंतगरं कुष्ठमेलामांसी स्थिराव-खा । अश्वाकासैन्धवंरासापलाहीनि चपेषयेत्॥ गव्याजप्रयसः प्रस्थीदी

नाराय

दावन मदापयेत्। भतावरीर्सम-सं तैनप्रसंविपाचयेत्॥ \*॥ अस तैबस्य सिङ्ख्य शृणुवीर्यमतः परम् । अञ्चानांवातभद्यानां कुञ्जरायांत यान्याम्॥ तैलमेतत् प्रयाक्तवः सर्ववासनिवार्यम् । आयुषां श्वन रः पीत्वानिस्येन हहोभवेत्॥ ग भेमश्वतरीविन्द्यात् किम्पुनमानुषी तथा। इच्छू संपार्श्वग्रस्य तथेवा हुविभेदकम् ॥ अपचीं गर्डमाचा च वातरक्तं इनुग्रहम्। कामखां पाण्डु रेगम्बम्यारीचा पिनामयेत्॥ तै खमेतर्भगवता विष्णुनापरिकी चिं तम् । नारायणमितिखातंनातानत कर्यां गुभ मिति वृच्चारायणते जम् ॥ 🛪 ॥ विल्वास्थानु इतीस्वदं घ्राध्यो नाकवाचाचकपारिभद्रम्। चुद्राक ठिल्लातिवसायिमन्यं मूलानिचैषां सरलायुतानाम्॥ मूलंविद्वादयपा टबीनां प्रच्येनमेषां प्रवद्गितज् चाः॥ सपाद्रष्रस्यं विधिनाद्गृताच्चहो से रपामष्टभिरेवपन्ना ॥ पादावधे-घेबासेनतेन तैखाढकाम्यां समसे वदुग्धम्। छागस्य मांसहवमेव तुंख्य मे जनसम्यक् विपचेत् सुवुद्धिः ॥ द्या द्रसचैत्रकतावरीयां तैलेन तृच्यं पु नरेवतः । राह्माश्वगन्धाहुमदाक्का **88888** 

नाराय

ष्ठं पणीचतुष्कागुरुके भराशि । किन्धू त्यमांसीरजनीदयच्यमेलेयकं चन्द नपुष्कराणि । एचासयष्टीतगराब्द पत्रम् भृङ्गाष्ट्रवर्गास्त्वचापलाश्रम् ॥ स्वीगोयवृश्चीरकचारकाखमेभः-समस्ते दिपलप्रमागाः। कपूरकाश्ही रसगाएडजानां द्यात् सुगन्धाय व दिनिकेचित् ॥ प्रस्वेद दै। गैन्यनिषा रगार्धं चूर्योक्तितानां दिपखप्रमागम् । श्राले। द्यसम्यग्विधिवदिपक्षंनाराय संनाम महचतेलम्॥ 🛪 ॥ सर्वै:प्र कारैविधिवत् प्रयोज्यमश्रस्य पुंसां प वनाद्भितानाम्। ये पङ्गवः पीठविसपे बाख एकाङ्गडीनाहितवेपमानाः। वाधियेशुक्रचयपी डितास मन्याइन् सम्भित्रोगदात्तौः। मुक्तानरास्ते वस्त्रीर्ययुक्ताः संसेव्यते सं सहसाभ विना ॥ बन्याचनारी खभतेच पु चंबीरोपमं सर्वगृगोपपन्नम् । शा खास्रितेकाष्ट्रगतेचवाते वृद्धीविधेयं पवनादिंतानाम् ॥ जिज्ञानिखेदन्तग तेचग्रुखे च्रान्मादकाे जन्दरकार्षता नाम्। प्राप्नोति बच्चीं प्रमद्पिय स्वंजी बेच्चिरं चापिभवेद्यु वेव ॥ देवा सुरेयुहुवरे समीच्या साव्यस्थिभया नस्रै: सुरांश्व। नारायग्वेना पिस्वदं इयार्थं स्वनामते खं विहितन्तु तेषाम् नारिके क्षेत्र ॥ दति सुखवेषि मद्यानाराययातें ख

नारायग्रियः। पुं। श्रिवे॥ नाराययावितः। पुं। सतपतितादीनां प्रायश्वित्तातमके कर्म विशेषे॥ नारायणस्थानम्। न। तीर्थविश्वेषे॥ नारायगाश्रमः। पुं। वद्याश्रमे ॥ नारायणास्त्रम्। न।विष्णोरस्त्रमभेदे॥ नारायगी। स्ती। सन्याम्। त्रिवि ॥ उमायाम्। पार्वेच्याम्। दुर्गीया म् ॥ नाराययाज्ञाता । नाराययस्य विष्णोः प्रतिः ॥ यदा । नार्ख जीव राश्रेयनी स्थानभूता तत्त्वहृषे-रवर्थः॥ अनायना नराभारा समुद्रम यनाऽपिया। नारायबीसमास्याता नर्नारीप्रवित्तेका ॥ वसत्त्वहष्टास र्वेषुभूतेष्वनार्हितायतः । देखा या प्तमिदंसवें जगत्स्या बर्जक्रम मिति देवीपुरायम् ॥ गङ्गायाम् ॥ सुइख म्ने:पत्न्याम् ॥ शतावयीम् । अ भीरी॥

नारिकेरः । पुं । नालिकेरे ॥ रखया-रभेदः ॥

नारिकेच: । पुं। नाजिकेरे ॥ नविति निकाति । माजिकेरे ॥ नविति । नकिता । वास्तु ज्ञाने । वास्तु ज्ञाने । वास्तु ज्ञाने । वास्तु ज्ञाने । वास्तु वित्रामी विकास क्षेत्र । वास्ति । वास्तु । नाजियामी विकास क्षेत्र ।

数数数数

नारीक

। रखयारभेदः॥

नारिकेखचीरी। खी। चौरिकाप्रभे दे॥ यथा। नार्किलं तन्त्रुच्य-च्छिन्नं पयसि गाः चिपेत । सिताग व्याञ्यसंयुक्तं तत्पचेन्मृदुनाधिना॥ ना िको ले। द्वारा चीरी विग्धा भीता ऽतिपृष्टिदा। गुर्वीसुमध्रा चुष्पार क्तिपत्तानिकापहेतिभावप्रकाशः॥ नारिकेलिः। पुं। स्त्री। विश्वरः फले। नारिकेची। स्ती। र सदापुष्ये । सदाफले ॥

नारी। स्वी। स्वियाम्। योषिति। प्रती पदर्शियाम् ॥ नृनर्यार्टेड्यिनेति भाक्नरवादिगखेपाठात् ङीन् जाति खबगखडीची ऽपत्राही कीन् तत् सिवयोगेनहर्द्धिया यदा। नुनिरस्यवा धर्या। ऋते। ऽनिति नराचेतिवार्ति काञ्चाञ्। उरीन् ॥ अञ्चाश्वतस्त्रीना तया भवन्ति। तथा हि। पद्मिनी चि विषीचैवगङ्खिनी इसिनीतया । चतस्रोजातयानार्यारतीचेयाविभे-षत्रकृतिरतिमञ्जरी ॥ मधाख क न्दोभेदे। सानरी ॥ यथा। रोापानां नारीमि:। श्विष्टोब्यात् कृष्णोवः॥ विषघुनि [111] 11

ू जारीकवचः। पुं।सूर्यवंशीयमूखकरा ने। अध्यकपुरे ॥ वेदिसीनि:चरे नारीष्टा । स्वी । मिल्लकायाम् ॥

नारीष्टा

च्यातले ऽस्मिन्त्रियमाये विद्वा भि:खीभि:परिवार्धरिचतः। ततस्तं नारीकवचमुदा इरनीतिविष्णुप्रा खे ४ अंग्रे ४ अध्याय: ॥

नारीकेचः। पुं। नाखिकेरे ॥ इतिश्र ब्दचन्द्रिका॥

नारीकेची। स्वी। नारिकेचे॥ नारि केलजमरो ॥

नारीचम्।न। ना खिता इतिशीड भाषाप्रसिद्धेशाकविश्वेषे ॥ तसे शु भाज्ये वहजीरकान्विते सुस्वेदितं नार्चसंच्याकम्। ससैन्धवं तक विलाख पाचितं सम्प्रापितं प्राकृत भाग्यकेन ॥ इचं वातहरं वत्यं क पकृहोगनाश्रनम् । इसं पित्रइरं किष्य च्छावंनारी चसंज्ञवाम्॥

नारीतरङ्गः। पुं। ] षिष्ठे। कामुके॥ नारीतरङ्गकः। पुं। नारीदुग्धम्। न। खियाः चीरे ॥ ना यां अधु पयः भीतं दीपनं वातिप त्तित्। चचुःश्रूखाभिघातमं नस्रा खीतन यार्वरम्॥

नारीद्रषणम्। न। खीणांदाषोत्पाद के॥ यथा । पानंदुर्जनसंसर्गः पत्त्या चित्रहोऽरनम्। स्वप्नोत्यगेचवास श्चनारीखांदूषणानिषट्॥

मुद्रे ॥

न लम् न। काण्डे। नालायाम्। उ त्वल दिइएडे ॥ मृणाले ॥ नवति। गाजन्ये। ज्वितितिगाः॥

नातः। पुं। नते। जन्ननिर्गमे ॥ यतः । प्रवाबः॥ काछे॥ पद्मादिवृन्दे ॥ नजस्य नेन नाजयति या। नजमन्धे । इल्प्येतिघञन्ता ॥

नासर्वं गः। पुं। मले ॥ नाला। स्ती। नाले। श्रजादिद्राउँ॥ नति। गातः। चितितकसन्ते भ्योगः॥

नाितः। स्ति। नाद्याम्। प्रिरायाम्॥ पद्मादिहर् । शाक्तविशेषे॥ माखिकः। मुं। महिषे॥ न। पद्मे॥ नाजिका। ची। नाजिताभेदे। खेत कर्जव्याम् ॥ पद्मादिनाले ॥ चर्म कषायाम् ॥ इस्तिनः कर्णवेधन्यःम् ॥ नाले ॥ काले ॥ चुल्लिरं श्रे ॥ विवरे ॥ विषामाजने ॥ नाळाम् ॥

नालिकेरः। पुं। नारिकेले। नालियर इतिभाषा प्रसिद्धे॥ नाचिकेरफर्च भीतं दूर्ज्ञरं वस्तिशोधनम् । विष्ट मिन टंइणं वल्यं वातिपत्तास्त्रहाइ

नृत्। विश्वेषतः काम बना चिक रं निइन्ति पित्तज्वरपित्तदे। बान्। त नासिके

देवजी खें गुरुपित्तकारिविदाहि विष्ठ अ मिमतं भिषभिः ॥ तस्यामः श्री तर्षं इयं दीपनं शुक्रखं जघु । विपा सापित्तजित् स्वादुवस्तिगुहिकरं पर म्॥ \*॥ नालिकेरस्य तालस्य खर्जू स्यशिरांसित्। कषायिक्षमध्रवृं इणानिगुरुणिच ॥ ॥ प्रथमवयसि द तं तायमत्यं पित्रनाः शिर्सि निहि तभारा नाचिकेरा नरायाम्। सर्चि ष मसतकलां द्यु राजीवनानां निष् कृतम् पकारं साध वे। विसार्नि ॥ अस्यपाका यथा। कुडबं नालिकेर स्रद्धां द्वपदिपेषितम्। गुदुखाउ स्य कडवं गयचीरे चतुर्गुगो ॥ आ ले। द्या विकेर्स जले सद्यानापचे त्। धान्यकं पिप्पचीं शुग्धीं चातु जी तंसुच्ितम्॥ शायप्रमाखंप्रच्येकं ग्रीतीभूतेचिपेर्व्धः । नाचिकेर स्रख रहीयं पुंस्विनिहाव खप्रदः ॥ अन्त विस वधंकासंगूलंचपरिणामलम्। नामयेद्रक्तिपत्तच मुर्क्तदावान ले। यथा ॥ अवष्टतपतिन मुधाएउवना विकेरस भर्जनंविधेयमिति ॥ वाज स्य ना लिकेरस जलं प्राया विरेचन-मितिवस्मभः॥ नखति नच्यते वा। याखाः। वाह्यकात्रस्य । केन वाय्ना ईर्यते। ईर्ः। घम्। नानिश्चासा 🎇

18888

# नाचीत्र

केर्घ ॥

ना चिकेरकः । पुं। ना चिकेरे ॥ ना चिकेरची रिका। ची । नारिके च चीर्याम्॥

नाखिता। खी। पट्टप्राके। नारीचे॥
नाखी। खी। प्राक्तकान्ने। उराहल द्र
तिभाषा॥स्वतः प्रसिद्धे प्राक्तिविशेषे॥
नाखेन रहिता नाखी सुस्विन्ना सु
ष्टिपीडिता। घते तसे परिचिमा
चिष्वणीप चसंयुता॥ नाखी सराः
खघः प्रीता पित्तन्त् कपत्रातखा। ब्रह्मलोककरी जेया खिमा प्रोष्टप्रिका सता॥ इस्तिक्यं वेधन्यास्॥
घत्रास्॥ पद्मे॥ पद्मद्रेखे॥ प्रणा
स्थाम्॥ पद्मे॥ पद्मद्रेखे॥ प्रणा
स्थाम्॥ वाद्यविशेषे॥ नखित अन
या वा। याखाः। च्राक्तिक्यं।।
नाखयित वा। प्रचाद्यन्। गीरादि

नानीकः । पुं। अङ्गे॥ घरे॥ घत्ये॥ मुखमानायःसंयुक्तोयरे॥ न। अञ्ज षण्डे॥

नाखीकिनी । स्त्री । पद्मसमूहे । पद्मि न्याम् ॥ नाखीकानि सन्त्यासाम् । प्षारादित्वादिनिः॥

नाचीघटो । स्वी । दग्छ ने धिवाद्यप्र अदे ॥

नाखीत्रयः। पुं। नाडीव्रये॥

**8888** 

नाश्न:

नावनम्। न। नस्ये। नासाग्राह्यीषधे॥ नावयक्तिकः। पुं। कालविशेषे॥ नत्र यज्ञोऽस्मिन् वर्त्तते। तदस्मिन्व र्त्ततद्रस्यपसङ्खानादृष्ट् ॥

नाविकः । पुं । कर्षधारे । नैाष्ट्रष्टरण्ड धारके ॥ नावा तरति । नैाह्यचष्ट-चितिठन् ॥ नैारस्ट्रास्त्रवा । ब्रीह्या दिन्ताट्ठन् ॥

नावी। वि। नै।मति ॥ नै।रख्यस्य । ब्रीश्वादित्वादिनिः॥

नायम्। वि। नै। तार्यदेशे॥ न। नै। तर्णयोग्यजले॥ नावा तार्यम्। नै। वयोधर्मे च्यादिनायत्। वान्तोयी-च्यवादेशः॥

नाशः। पुं। पलायने ॥ निधने ॥ अनु
पलसो। सद्धने ॥ परिध्नसो ॥
नश्नम्। स्रश्ने ॥ परिध्नसो ॥
नश्नम्। स्रश्ने ॥ प्रश्निकाशः
कारण्यसा। सन्तात् पारदार्याच्य
तथाऽभच्यस्य भचणात् । अश्रोत
धर्माचरणात् चिप्रं नध्यति वैकुल
स्॥ अश्रोचियेवेददानात् रुपलेस्तय्येवच । विह्निताचारहीनेषु चि
प्रनश्यति वैकुलम्॥ इतिवृभगुराण
स्॥ यावच्चेदधर्माः स्यु यीवत् स्था
च्छक्षराचेनम् । यावन्स्याच्छ् चिकु
च्यच्य तावनाश्योभवेन्नहि ॥

नामनः। चि। नामकर्त्ति॥ नामय 🎇

ति। गागा। ल्यः॥ नामी। वि। नामविभिष्टे॥ नासच्चौ। पुं। अश्वितीकुमारयाः ॥ न सच्चं यथा स्ता वसच्यौ । न अस च्यो । न आएन गहि तिननः प्रकृति भातः ॥ 🛪॥ संज्ञाच सूर्यस्य स्वी उत्त रक्रीधृताम्बद्धवा तपञ्चन्यासीत् स्वीपितस्तक्षेक् सुरक्रहपीस मीपमगात्। सचतयान्यपुरुषधिया नासास्तावः। पुं। पीनसे ॥ निरसासन् तनासापुटेरेता ऽभ्यवि चत्। तनतानाताविच्युपाऽऽखा यते। नासांत्यक्तवन्तीनासच्यी। अ न्येत्योगीतिडः। श्वापारितिइस्वल मिति वा॥

नासा । स्त्री । नासिकायाम् ॥ नास्रते। गास्यब्दे। गुरोश्वेच्यः ॥ नासते ऽनयावा। अच्। इखःचेतिघञ्दा॥ अस्याः ग्रुभा ग्रुथन चर्णयया । ग्रुक-नासःस्वीस्थाच ग्रुष्कनासेतिजीव नम्। किनाग्रह्मपनासः खाद्गस्याग मनेरतः ॥ इीर्घनासे चसीभाग्यं चै। रमाक्षिते हेयः । खीसत्यायपि टनास ऋजुर्भाग्यवतांभवेत्॥ अल्प क्छिद्रा सुप्टाच अवकाच त्रपेश्वरे। क्रोद च वकासा इनिनांच चुतंस कृत्दतिगर्डपुरावम्। दारीर्द्धि तदाकिया। सामदारस्थकाष्ट्रे । उप नासिका

रिभित्तिधारककाछे॥ वासक एचे॥ नासाछित्री। स्त्री। पृथिकापिस्थि॥ नासादाव। न। दारार्ख्वस्थितकाछ। जान्काठ इति कपालि इतिचरी। स्भाषा॥

नासायानिः। पुं।सागन्धिकाख्यक्ती वे॥ नासालुः। पुं। कट्फल वृच्चे॥ नासासंवेदनः । पुं । काण्डीरखतायाम् ॥ नासिकस्थमः। दि। नासिकां शब्दायमा नांयः करोति तच ॥ नासिकयाग्र-ब्दकर्रार्॥ नासिकां धमति। ना-सिनास्तनयाधाधिटीरितखग्रा म् म्। खित्त्यनव्ययस्येति इस्त्रः ॥

नासिकस्थयः। चि। नासिकया पानक र्त्तरि॥ नासिकां धयति । घेट्पाने। नासिकास्तनयादितिखश् । सुस्। ह्रस्वः॥

नासिका। स्त्री। नासायाम्। गन्धवद्या यास् । घाणेन्द्रिये । नांक इति भा-षा ॥ नासते। गास्ट । ग्लुल् ॥ नासिकामचम्। न। नासास्थितमले। शिङ्घाणे। सिणक इति रेंट इति-चभाषा॥

नातिकाशब्दः। पुं। घोत्कारे। घरा डू इति भाषा॥ यथा। श्रयानं रा-वर्षं दृष्ट्वा तब्ये महति वानरः। नासा 🎇

नास्तिकः

यृथैस्त घोत्कारै वियद्भिवायुमेवके रितिनारसिंचपुराखे ४५ अध्यायः॥ नासिक्यम्। न। नासिकायाम्॥ वि। नासायांभवे ॥ प्रशीरावयवाद्यत् ॥ नासिक्यौ। पुं। अश्विनीकु मार्याः॥ नासिकात्रम्। न। नासिकायाम्॥ नासीरम्। न। नायकाय्यके। नायक स्याग्रेसारिकायां सेनायाम् ॥ सेना मुखे॥ पुं। अग्रेसरे॥

नास्ति। अ। अस्तित्वाभाववति। अवि बमानतायाम्। नहिं द्रति भाषा ॥ यथा। अतिथिवी लक्षेव राजा भा र्घातयैवच । अस्तिनास्तिनजानित-देहिदेहि पुन: पुन: ॥ इतिचाया-क्यम्॥

नास्तिकः। पुं।ईश्वरनास्तिचवादिनि पाषण्डे। वेदाप्रामाण्यवादिनि। ना स्तिप्रलेश्व इतिमतिविधिष्ठे। ली। कायतिके। वार्षस्यन्त्वे ॥ सचपिषु धः। साधामिकः यागाचारः सीवा न्तिक: वैभाषिक: चार्वाक: दिगन्बर श्चीत सेदात्॥ नास्ति परलोकाः इ तिमतिरस्य। अस्तिनास्तिदिष्टं मति रिति नास्तीतिनिपातात् वचनसा मर्थात्रास्तीतिनिपाताखातसमुदा यादा ठक् ॥ यदा। नास्ति यज्ञफलम्

नास्तिच परले। तः इच्छेवंकायति।

नि:श्रङ्कः

केशब्दे। डः॥

नास्तिकता। स्त्री। मिऱ्याहष्याम्। प रलोकस्षावुद्धी। कर्मफलापवादक चाने ॥ नास्तिकस्य भावः। तन् ॥ नास्तिकष्टत्ति:। वि । नास्तिपरले।क इति प्रवर्त्तके ॥

नास्तिक्यम्। न। ग्रास्त्रीय फलवलार्भ सु फन्नाभाववुद्धी ॥ नास्तिकस्य कर्म भावावा। पुराहितादित्वात् यक्॥ नास्तिदः। पुं। श्रामरचे ॥ इतिभव्द चन्द्रिका ॥

नास्त्रम्। वि । वजीवद्दीदिनासासस्य न्धिन्यां रज्जा। नाँयद्ति भाषा ॥ ना सायां भवस्। शरीरावयवाद्यत्॥ नाइ:। पुं। वन्धने ॥ कूटे ॥

नाइन:। पुं। क्षेक्रजात्त्वन्तरे॥ इति हेमचन्द्रः॥

नाहुषिः। पुं। ययातिभूपते। ॥ नहु षस्य अपन्यस्। अतर्ञ्॥

नि। स्र। निवेशे ॥ भृशार्थे ॥ निच्यार्थे ॥ संग्रये ॥ चीपे ॥ कै। शक्ते ॥ एपर मे ॥ सामीप्ये ॥ ज्ञामये ॥ दाने ॥ ॥ सोची ॥ अन्तर्भावे ॥ वन्धने ॥ रा शा। अधाभावे ॥ विन्यासे॥ निश्च ये ॥ निषेधेपीति दुर्गादासः॥

नि:चनः। नि। चनिय गृन्यदेशा दै॥ 🕸 नि:प्रद्भः। चि। निभीके ॥

**数数数数** 

नि:श्रेशि

तिभाषा ॥

नि:श्रखाकः । चि । निर्जने । रहसि ॥ निगता शलाका यसात्॥ शलाका या निर्गतावा॥

निः भत्या। ची। दनीवृचे॥

नि:शूकः। पुं। सुग्उशाची॥ नि:ग्रेप:। वि ! निखिले । समस्ते ॥ नि:क्रान्तं श्रेषात् । निराद्य इतिस-

मासः॥

नि:शोकः। दि । श्रोकवर्जिते ॥

नि:श्रोधाः । वि । निर्मले । सष्टे । श्रो नि:श्रोयसकरः । पुं । जाने।त्यत्तिहेतु धिते ॥ अनवखारे ॥ निष्कुानं श्रीधा मसात्॥ श्रीधानिष्कान्तिमतिवा॥ नि:श्रयणी। स्ती। अधिरेा हिंग्याम् नि:श्रियणी। स्त्री। । इतिशब्दरता

वखी ॥

निःश्रेषाः । स्त्री । वंशकाष्टादिनिर्मिते इतिसीढी इतिचभाषा। निश्चिता श्रीषाः पङ्क्तिरच ॥ खर्ज्ज्रीपाद्ये ॥ नि: श्रेणिका। स्त्री। निश्रेणी इतिका नि:पन्धि:। वि। दृढे ॥ सुषा० पत्तम्॥ वनवत्तर्याम् ॥ नि:श्रोखाम् । श्रिध रे। हिग्याम् ॥ यथा । मानुष्यं दुर्न भं प्राप्य सेविता न महेश्वरी। नि:श्रे

नि:सङ्ग

**XXXX** 

हे ॥ अपिच । आसाद्यजना मनुजे 🖁 षु चिराह् रापं तचापिपाटवसवाप्यनि जेन्द्रियाखाम् । नाभ्यचेयन्तिजगतां जनिविचि ये त्वां निश्चे विकाग्रमधिर द्यपुनः पतन्तीति देवीभागवतम्॥ निःश्रेगी। स्ती। अधिरोहिग्याम्॥ नि:श्रेयसम्। न। कल्याये ॥ मोची॥ विद्यायाम् ॥ अनुभावे ॥ भन्तो ॥ पुं । श्रञ्जरे। श्रिवे॥ निश्चतं नितरां वाश्रेयः निःश्रेयसम् । अचत्रविच त्रेचादिनानिपातितम्॥

च्चेन माचीपयागिनि कर्मयागे। स त्र्यासे ॥नि:श्रेयसंकरे।ति। दुकूञ्० । क्रुजो हेत्ताच्छी त्यानु ले। स्येष्टिति

हेत्वर्षेट:॥

नि:श्रेयसकरी । स्त्री । विद्यायाम् ॥ टि चान्ङीप्

सोपाने। अधिरोहित्याम्। नसेनी नि:श्वासः। पुं। मुखादहिर्निर्गमनशा खिनि वाये। ॥निर्गतः श्वासः ॥ निः श्वसनं वा। श्वसः। घञ्॥

क्रायप्रसिद्धे त्याविः। निरसायाम्। नि: पमम्। अ। गर्ही । निन्द्यमाचे ॥ निर्गतं समसन । तिष्ठतु प्रभृतीनिचे-त्त्रव्यथीभावत्तम् । सुविनिर्द्भ्यंद्र-

तिषचम् ॥

णिकाग्राल् पतित अधद्रच्येत्र विद्या नि:सङ्गः । पुं । देशदिसङ्गर्षिते पर्

**8**8888

नि:सह

मासनि॥ निःसङ्गस्य समङ्गेन कूट स्यस्य विकारिया। त्रात्मने। इनात्म नायांगा वास्तवा नापपदाते ॥ स्व तीवृद्धं स्वतः शुद्धं स्वतीम् क्तं निरा-त्मिका । अविचारितसं सिंद रिव द्या चिङ्गते कथम्॥ चि । सविक ल्पकानन्दानासक्ते। निर्पेचे ॥ फ खानभिनिवेशवति ॥ मेखनर्हिते ॥ यथा। मत्यस्य सङ्गा दभवच ये। मे सुतादिरागा स्विता ऽस्तितन । नि:सङ्गता सुक्तिपदं यतीनांसङ्गा द्रश्चेषाः प्रभवन्ति देशषाद्रति ॥ निः सङ्गण्य मुक्ताः खा होषाः सर्वेषि स क्रजाः। सङ्गात्पतत्त्व है। चानी चाव श्यंकिम्ताल्यविदितिकुचार्यवः ॥

नि:सत्तः। दि। घैर्धभून्ये॥ नि:सन्धि:। वि। सन्धिर्ह्ति। दृढे॥ निःसम्पातः । पुं । अर्द्धराचे। निशीये ॥ निःसीमः । चि । अपर्यन्ते ॥ नि:सर्यम्। न । सन्धौ ॥ उपाये ॥ नि:स्तः । वि । निर्गते ॥ र्गमन प्रवेशमार्गे॥ निस्र न्यनेन। स्मता। कर्यो खुट्॥

नि:सइतरः। चि। असइतरे ॥ सहेनि पूर्वात् पचादाजनात् तरप्॥ नि:सइत्वम्। न। अचमले ॥ सइते । षहः । पचादःच् । उप्रसर्गेणसमा

नि:स्व:

नि:सार:। पुं। भ्योनाकप्रभेदे ॥ भा खाटरचे ॥ वि । सारर्हिते॥यथा । मान्छे कदलीस्तमानि:सारे सा रमार्गणम्। यः करोति स समाढे। जखबुदुदसिक्षे ॥ जगत् सर्वन्तृ निः सार मनिच्यं दुःखभाजनम् । उत्प यने चगादेतत् चगादेतदिपयते॥ निःसारकः। पुं। अतीसारभेदे ॥ द्रशा ससारेण समाचिकेण भुज्जीत निः सारकपीडित स्तु। सुतप्तकुष्यक्रिय तेन चापि चीरेग भी तेन मध्युते न ॥ भुन्तीतपष्यमितिशेषः ॥ निःसार्णम्। न। ग्रहादीनां निर्ममा दिपये। निःसर्गे ॥ निष्कासने ॥ नि:सारा। स्ती। कदकी वर्चे॥ नि:सारित:। ति। निष्कासिते। विच व्यक्ते ॥ माचे ॥ निर्ममे ॥ गेहादिम्खे । नि निःसेहः । वि । सेहवर्जिते ॥ निर्मतः बेहायसात्॥ नि:सेहा। स्त्री। अतस्याम् ॥ निश्चये नसेहा ऽखाम्॥ नि:स्वावः। पुं। श्राचाये। मासरे। मां ड इति प्रसिद्धे भन्तर्से॥ नि:स्वं:। चि। दरिहे॥ अस्रजद्यां य या। सूर्पाकारी विख्चाच वकी पा 🛱

सेत्वप्रस्थयः॥

निक्षा

क्डे साम्द्रकम् ॥ निर्गतं स्वमस्य। स्वानिष्कान्तोवा॥

निकटः । दि । समीपे । त्रासन्ते ॥ नि वड्डम् । निवड्डार्थान्नेः सम्मोदक्चेति चात् कटच् ॥ निकटति वा । कटे॰। पचाद्यच् ॥

निकरः। पुं। निवहे। सङ्घे ॥ सारे॥ न्यायदातव्यवित्ते॥ निघी॥ निकी र्यते । क्वविचेषे ॥ चुदेरप् ॥ निकर्णम्। न। सन्तिवेशे। पुरादे।

ग्रहादिरचनापरिच्छिन्नदेशे ॥पुरा देवी इविद्रास्य मे। ॥ कर्षणानिर्ग

तम् । निराद्य इति समासः ॥ निक्षः। पुं। शाखपादाखे। कघे॥नि कषति। कष्। अच् ॥ निकषच्य तेनवा। गोवरसञ्चरेच्यः।चकारा

त् घोवा ॥

निकष्णम्। न। उत्तेखने ॥ निक्षा। अ। मध्ये॥समीपे। निक्टे॥ निक्षा। स्त्री। विश्ववस्थामार्यायाम्। राचसमातिर ॥ निकषयम्। कष हिं सायास्। आःसमिग्निकपि-म्यास् ॥

निक्षात्मजः। पुं। राच्छे ॥ निक्षा

या स्रात्मनः

निकास:

दै। शिरासकी । संगुष्की पाग्ड्रन निक्षधोपसः । पुं। श्रागो । निकषे ॥ खी नि:स्वस्य विर्लाङ्ग्ली॥ इतिगा निकामम्। न। यथेपिते। इष्टानित त्रमे ॥ निक्सनम् । कस् । घञ्॥ निकाय: । पुं । जच्ये ॥ सधर्मि प्राणि सं इते। । संइतानां समुख्ये ॥ निख ये। सद्मनि॥ पर्मात्मनि॥ निची यते। चिज् । सङ्घेचानात्तरा धर्ये इतिषञ् आदेश्वनः ॥ वि। का यर्चिते॥

> निकायः। पुं। निखये। ग्रहे॥ गि-चीयते ऽस्मिन् धान्यादिकमितिवि ग्रहे चिनाते र्धिकर्यो खत् आया देशो धाचारेः कुत्त्वच पायसा न्नायनिकायधाया द्रच्यादिनानिपा च्यते॥

निकार:। पुं। परिभवे ॥ उत्कारे । धा न्यस्योत् चेपले ॥ अपकारे । विप्र कारे ॥ निकृष्टीकरणम् । कृत्री घञ्॥ निकर्यम्। क्षविचे पे। क्ष धान्य दति घञ्॥

निकार्यास्। न। वधे। मार्गो॥ ॥ कृत्र । स्वार्षस्यनाद्भावे स्युट् ॥ निकारी। ति। अपकारिणि॥ निकाशः। पुं। प्रकाशे ॥ निकाशनम्। निकाशते वा । काशु । घञ् अञ्चा ॥ समीपे ॥

निकास:।पुं। नीकार्थ।।

**කන්න්නී** 

प्रिं ह्रिं ह्रिनिकुच्च: पुं। कुडवपादे। प्रस्त इति चिकच्चति । कुच्च० । अच्॥ निकुष्वकः । पुं। निकुष्वे ॥ स्वार्थे कः ॥ जलवेतसे । वानीरवृच्चे ॥ निकुच्चितम्। न। सङ्गीतप्रसिद्धे अ क्षहारान्तर्गत शिरोविशेषे॥ निकुचः। पुं। न। कुच्चे। लतादिपि-हितस्थले ॥ कै।जायते । कावजनि वा। जनीः। सप्तम्यांजनेर्डः । पृः। निरचोपसर्गान्तरनिवृच्दर्थः ॥ निकुष्तिकाम्बा। स्त्री। कुष्तवस्त्रयाम्॥ इयङ्ग्याःश्रीवल्लीसदशी॥ निनुम्भः । पुं । नुम्भकर्णस्वतनये ॥ इ न्तिकाषधा ॥ निक्म्भाखवीजम्। न। जयपाले ॥ निक्भितम्। न। चच्यविषयकाऽष्टे। त्तरशतकर्गान्नगतकर्गावशेषे॥ निक्मिला । स्त्री । लङ्कायाः पश्चिम निक्कषः। पुं । वीवाया अन्यस्य निक आगवर्त्तिन्यां प्रक्तिविश्रेषे॥ विक्मो। स्ती। दनीवृत्ते॥ निक्रम्बम्। न। कदम्बके। समृहे॥ निक्रति। निक्यतेषा। कुक्क्केद

म्बच् ॥ 👺 निकृत:। ति । विप्रसक्ते ॥ नीचे ॥ वि निचयम्। न । चुम्बने ॥ यिचचुन्वने 🖁 प्रकृते ॥ अन्वजा ॥ वश्विते ॥ दुःखी

ने। कर्मब्दैवा। वाह्यकात्त्र-

निच्च

कृते ॥ न्यकारि । क्तः॥ निकृति:। स्त्री। अर्त्सने ॥ चेपे॥ प्र ठे ॥ शाब्दो ॥ अभिभवे ॥ दैन्ये ॥ निकृष्टाकृति: क्रिया परप्रतार्णरू-पा। यदा। पराभीष्टस्रनिकर्त्तनम्। कृती । दक्कृष्यादिम्यदतीक्॥ निक्रष्ट:। चि। अधमे ॥ निक्रष्यतेसा। कृषः। त्तः ॥ जात्याचारादिभि-निन्दिते ॥

निकेतः । पुं। निकेतने । आश्रये।वे प्यनि ॥ निकेतनम्। कितनिवासे। घज् ॥

निकेतनम्। न। गृहे। गेहे॥ निके च्यतेऽस्मिन्। कितः । अधिकर गोल्युट् ॥

निकाचकः। पुं। श्रङ्कोठवृच्चे। टेरा इ तिभाषा ॥ निक्कचते । कुचमब्देता रे। कृञादित्वात्वन्॥

रादे:शब्दे। प्रकार्यो। क्यो। क्याने ॥ काशाब्दे । नाविति अनुपसर्गेद-तिचानुवर्शभाजे कयोवीयायाच्ये-न्यप्॥

निकायः। पुं। निकारी। दार्थे ॥ कयाः । क्योवीयायाचेति पचेघन्॥

। ख्युट् ॥

**8888** 

निखिख:

निग्म

स्वापितधनादा ॥ निचिष्यतेसा। चिपप्रेरणे। ताः॥ निचेपः। पुं। उपनिधा। न्यासे । स्व धनस्वान्यस्मिन्नपेग्रस्टमे व्यवहार्वि ग्रेषे। धरोहर इतिभाषा ॥ यथा। स्वह्रें यच विश्वम्भा विचिप च्य-विशक्ति:। निचेपा नाम तत् प्रो क्तं व्यवहारपदंवुधैः ॥ असङ्खात सविज्ञातं समुद्रं यनिधीयते। तज्जा नीया द्पनिधि निचेपं गणितं वि-दुः॥ निचेषं वृद्धिशेषच क्रयं विक्र य मेवच। याच्याना नचे ह्या द र्इतेपञ्चकांशतिमति नारदः ॥ नि-चिष्यते। चिष्वां घञ्॥ शिल्पि इस्तेसंखर्त्मर्पते भाग्डे ॥ । प्रवेशिकोनान्येन निचेपितः। वि निवेशिते ॥ चिपेर्यंनात् कर्मणितः॥ निचेता। वि। निचेपस्यकर्त्तरि॥ नि चिपति।चिपः। दच्॥ निखर्वः। पुं। न। दशखर्वतङ्खाया म्। १०००००००००।। निखर्वति । खर्नगता। पचायच् ॥ चि । वाम

ह्रितिच्छः। वि। परिचित्ते। त्यस्ते॥ निगडः। पुं। न। वन्धने। मृहुकाया ह्रि स्वापितधनादे। ॥ निचिप्यतेसा। म्। वेडी इतिभाषा ॥ निगतो गडः सचनमस्यात् किन्त्वात् ॥ निग चिपः। पुं। उपनिची। न्यासे। स्व चित्र वा। गज्यदने। अच्। उत्त यो तेत्वान्यस्थित्रपेयक्षेपे व्यवहार् व यो तेत्वत्वम्॥ हिस्तिने। ले। हमये पा दवन्थोपकर्यो। अन्तुने॥ दवन्थोपकर्यो। अन्तुने॥ दवन्थोपकर्यो। अन्तुने॥ निगडितः। वि। वहे॥ निगडःसच्चा तोऽस्थ। तारकादित्वादितच्॥ तोऽस्थ। तारकादित्वादितच्॥ निगयः। पुं। होमधूमे॥ इतिचिका सविचातंसमुद्रं यन्विधीयते। तन्जा स्वर्णेषः॥ विग द्यन्विधि निचेषं गणितं वि- निगदः। पं। भाष्यो। कथने। निगा विग निगा विग निगा । स्वर्णे। कथने। निगा

निगदः। पुं। भाषणे। कथने। निगा दे॥ निगदनम्। गद्व। नैगिदेस्य प्वा॥ निगदस्तुजनैर्वे चहस्यागमा त्उचैर्जपे॥

निगद्दाः। चि। उत्ते॥
निगमः। पुं। वाणिजे। वणिजि॥ नि
गमे पुर्थाम् भवः। तचभवद्रस्यण्।
संज्ञापूर्वकत्त्वाद्वृद्धाभावः॥ पुर्थाम्
॥ कटे॥ वेदे॥ विणक्पये॥ निश्च
ये॥ अध्विन॥ मितज्ञायाम्॥ पव्यायकथनेन वेदार्थवीधकेग्रन्थविभेषे॥ निगम्यते ऽचानेनवा। गन्तृ०।
गोचरसञ्चरेतिसाधः॥

निगमनम्। न । प्रतिकूलप्रमाणाभा वह्य चकप्रतिचोपसं हार्वचने । त स्थात्तचेतिवचने ॥ यथा । असक् 🎘 दनुचिन्तिताना मथा इततर्निचोप 🎘

**XXXXX**XX

ने। बाना इतिभाषा ॥

निखात:। दि। खनित्वारे। पिते॥

🗴 निखिल:। चि। श्रिखिले। निःशेषे।स

मस्ते ॥ निरुत्तं खिल मस्तात् ॥

**8888** 

निगादः

देशानाम्। प्रामाययपरमसीमानि गमन मिद्मेव निखिलनिगमाना म्॥ १०३॥ इदमेव आत्मैकत्त्वमेव ॥ हिन्तपदेशांत् प्रतिचायाः पुनर्वेच हितार्थापिविशिष्टपचधर्मस्य अपरे य:बवनं प्रतिचायाःप्रतिचार्यस्य सा ध्विशिष्टपचस्य वचनं निगमनम्। तथाच व्याप्तिविशिष्टपचधमे हेतुक यनपूर्वेकसाध्यविशिष्टपचप्रदशकः -बात्तपच वर्म हेत्त्राणसाधविशि -ष्ट बाधकसाह ग्रसाध्य वाधकावान्या-यावय वे निगमनमिति चन्वियवितरेकिभेदानभेद इच्या शयः। यतिरेकिणित् तसान्तत्ये च्छेवाकारद्रच्यपरे ॥ निगमाचार्थ्यवाकाम्। न। वेदगुरुवच ने। उपनिषद्याखातुषपदेशे॥ नि गमस्य ब्राचार्यः तस्यवाकाम् ॥ नि

गमाचार्ययोशी वाकाम्॥

निगमान्तः। पुं। उपनिषद्॥

निगरः। पुं। भाजने ॥

निगर्गः। पुं। गले ॥ हि। मधू मे इति भव्दर्बावली ॥ न । भाजने । नि गलना द्तिभाषा॥

निगादः। पुं। निगदे। कथने॥ निग दनम्। गदः। नैागदे स्थवभावे निग्रहीता। चि। तर्जिते ॥ पीडिते॥ 🎘

निगृष्ठी

घञ्॥

निगारः । पुं । अच्छो । गर्छे ॥ निग रगाम्। गनिगरणे । उच्चोर्ग्रहति-घञ् ॥

नंनिगमनम्। इतिगातमः ॥ ३८॥ निगातः। पुं। अश्वगत्वदेशे ॥ निगत स्यनेन। ग्राम्यद्रने । इलक्चेतिघ ञ् । संज्ञापूर्वकत्वाक्रवृद्धिः ॥ निशि र त्यनेनशा । गृ । उत्योश्हरति घ-ञ्। अविविभाषे तिवातः ॥ घर्ष्टः वन्धसमीपस्था निगानः की तिती व्धैः । तस्मिनेवसियानीमरामजः गुभकृतातः। दृष्यश्रमास्म्॥ निगालवान्। पुं। अञ्चे ॥ अस्त्रार्थे म-

> त्प्॥ निगीर्सः। दि। गिलिते। निगला दति भाषा ॥ निगीर्यतेसा। गृ॰। न्तः॥ निगृढ:। पुं। वनमुद्गे ॥ दिं। संदते। गुप्ते ॥ यथा । आस्ते विधः परमनि र्धत एवसे। ली प्रसी दिति विजग-तीजनिचच्चित्तः। अन्तर्निगृढन यनान खपुष्त्रदाहं जानाति कः स्वय मृते वत शीतर्थाः॥ आ विक्रिते॥ नितरांगुद्धते सा। गुहू । ताः। यस्त्रविभाषेती डभावः॥

निग्रतत्त्वः। वि । संवृतयायार्थे ॥ निगृहं तत्त्वंयस्यसः॥

ळळळळ ळ ळ ळ ळ ळ ळ ळ ळ जिग्रह तिग्रहीतचेता:। चि।वग्रीकृतचित्ते॥ निग्रहः। पुं। भत्तिने ॥ मर्यादायाम् । सीमायाम् ॥ वन्धने ॥ अनुग्रहा-भावे॥ निराकर्षे॥ चिकित्साया म् ॥ परा इङ्कृतिखर्डन रूपे निरो घे ॥ निषिद्व प्रश्तितिरस्तारे ॥ म नस्नोनिरोधे॥ सच्हठनिग्रहरूपः क्रमनिग्रहरूपश्चेतिदिविधः ॥ मार् यो ॥ प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्निराघे ॥ नि र्वृत्तिकतयात्रस्थिता ॥ नियसे नग्रह यम्। ग्रंहः। ग्रह्यृद्दिस्यप् ॥ निग्र क्तातिवा। कर्र्शर पचायन्वा॥ विश्रहस्थानम्। व। गातमात्त्रघोड शपदार्थेष्य निमे पदार्थे ॥ यथा । वि प्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्व निग्रहस्थान म्॥५८॥ निग्रहस्य खखीकारस्य स्थानं जापकं निग्रहस्थानम् । तच विप्रतिपत्तिरमितपत्तिश्व । विप्रति पत्तिविषद्वाप्रतिपत्तिः अप्रतिपत्तिः प्रकृतात्तानम् । यद्ययेतदन्यतरत पर्निष्ठं ने द्वावयित् मईम् प्रतिचा हान्या दे निग्रहस्थानन्वानुपपत्तिश्वत यापि विप्रतिपच्यप्रतिपच्यन्यतरा न्नायकधर्मवृत्त्वंतदर्थः । उद्देश्यान्-गुणसम्यक् जानाभाविजङ्गलं ज्ञाहान्यादात्मकत्वंवा लचयामित्त्य निष्यसः। पुं। भाजने ॥ न्यद्नम्। अ

निघस:

数效效效

नारं प्रतिचाबिरोधः प्रतिचासस्या 🛣 से। हेलनार मर्थान्तरं निर्धेक म विज्ञातार्थे मप्राप्तकालं न्यून मधि कं पुनक्ता सनन्भाषण मज्ञानम प्रतिभा विचेपा सतानुत्रा पर्यन्-ये। ज्योपेचयां निर्न्याज्यानुयागा ऽपितृतानो हेत्वाभासाय निग्रह-स्थानानि। अवचस्त्वर्थे । तेनैतानि त्निग्रहस्थानानि न पुनरपस्यारा दिना ऽननुभाषणादिकम्। नवा-जिटितिसं वर्षोनितरे। इताचवार्षी त्त्रवीत्रस्यत इतिप्राचः । नव्यास्त चनारानुक्तसमुख्ये तेनदृष्टानीसा धनवैक्खादीनां परिग्रहः ॥

निग्राइ:। पुं। श्रापे॥ निग्रइग्रम्। स्रा क्रोशेवन्योग्रेहद्ति घञ्। निग्राहस्ते टचलभ्यात् वधद्रस्यर्थः॥ निग्रहे॥ निघः। पुं। समविस्तार्दैर्घे । तुल्या रोइपरिणाहेरचादै।॥ नियसं नि र्विश्रेषेणवा इन्यते ज्ञायते ! निघो निमितमितिसाधः॥

निष्या । स्त्री । गुलम्बनन्दे ॥ निघरटः। पुं। नामसङ्ग्रहे॥ इति हेम चन्द्र:॥

प्रति निघर्षः । पुं। घर्षशे ॥

पिवदन्ति॥ प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञा इ०। नैश्वचे स्थप । घन्रपेश्चेति 🎇

निचाय: घस्तादेशः॥ निघातः। पुं। अनुदात्ते॥ निघाति:। स्त्री। लोइघातिन्याम् । लीइमयद्ग्डे॥ निश्चयेन इन्ति। इ न०। वसिवपियजिराजिवजिसदिइ नी स्यादिना रूज्। कुलम्॥ तिघुष्टम्। न । घोषणे ॥ निघुष्यते सा। घषिरवात्रेशब्दे। त्तः॥ निष्ट । चि । घर्षिते । घसा इति भा षा ॥ यथा । सुरासुरिशरीर्विनष्ट ष्टचरके विके ॥ निष्टवः। पुं। खुरे ॥ निष्टचते ऽनेन । पृषुसङ्घर्षे । सर्वेनिष्टचरिचेति साधु:॥ निष्ठ:। वि। श्रायक्ते। अधीने ॥ निहन्यते निग्रह्मते। इनोधं अर्थेकः ॥ गृणिते॥ निचयः। पुं। समुचये । यस्तुसमृहे ॥ यथ।। सर्वेचयानानिचयाः पत नानाः सम्क्याः। संयोगा विष्रया मान्ता मर्यानच्य जीवितसिति॥ निचीयते । चिञ् । न र्भग्येरच्॥

निचायः । पुं। राशीकृते धान्सादै।। ढे र इतिभाषा॥ निचीयते राशीकि यते। चीञ् । एरचिप्राप्ते परिसा

निचयक:। वि। निचये क्यले ॥ आ

कर्षादिस्यः कन् ॥

निच्यी। चि। उपचयवति॥

निचाल

णाखायां सर्वेभ्य इति घञ् ॥ यया 🛭 । एकस्तर्युक्तिचायः । अवराध्येक चेनसम्दायिनां परिच्छित्तर्गस्यते॥ निचि:। पुं। गाःकर्याधारादेशे ॥ इ तिर्भसः॥ निचिकी। स्त्री। उत्तमायां धेनै।।नै

चिकाम्॥ निचित:। वि। सङ्गीर्थे ॥ आचिते ॥ पूरिते। व्यासे॥ निर्मिते॥

निचुच:। पुं। इज्जिले ॥ निचे।ले॥ निचालति। चुलसम् इराये। चुरा दीनांशिच्या। रगुपघेतिकः॥ वेत सरचे ॥

निचुखकम्। न। निचाखके॥ पुं। कु ष्ट्रिकामत्से ॥

निचृत्तः । पुं । इज्जबद्दुमे ॥ निचाले ॥ निचानः। पुं। प्रच्छद्यटे। पिछौडा इतिभाषा ॥ येनत्लग्यादिप्रच्छा दाते तिसानितिस्वामी ॥ देशिन-काद्यावर्गपटदुच्येके ॥ स्त्रीविधान पटे बुरका इतिप्रसिद्धे द्रस्थपरे ॥ निचाल्यते। चुच० , ०। घज्॥ य दा। चेा छाते। चुडकृती। चु०। घ ञ्। डखयारेकता॥

निचालकः। पुं। भटादेश्चोलाकृति सनाहि। कूर्पासे। वार्वाखे॥ न। क्र कुष्विकाखेमत्ये॥

ននុស្ស

नितम्बः

श्रिं निचा जी । स्वी । प्रच्छद् श्रुके ॥

निच्छ वि: । स्वी । तीरभुक्ति देशे । ति

रहुत इतिभाषा ॥ इ० वि० ॥

निच्छि वि: । पुं । वर्ण सङ्करप्रभेदे । ब्रा

स्थात्च वियात् सवर्णायामुत्य जेजा

तिविश्वेषे । जज्जो ॥ यथा । जज्जो म

तिविभेषे। जल्ले ॥ यथा। जल्लोम सम्बराजन्याद्त्राच्यानिच्छिविरेवच । नटस्व करणश्चेषखसोद्रविडएवचे तिमनुः॥

निज:। ति । स्रातमीये । स्वीये ॥ नि ्स्ये ॥ निजायते । जनीः । उपस गैं चसं चायामिति ड:॥

निजविभवः। पुं। स्वविभूते।॥ निजातमा। पुं। परात्मनि॥

निडीनम्। न। खगगतिषभेदे। पचि
याः भनेयाने ॥ निडीनंनीचै: पतन
मितिम हाभारतम्॥ भच्य माश्रयं
वा पश्यतः पतने॥

निण्डिका। स्त्री। सती बायाम् । ति
ण्डाम्। कवायभेदे। तेउडा इति
गीडिभाषा॥

नितम्बः । पुं । स्वियः पश्चात् किटतरे॥
स्वन्धे ॥ रोधसि ॥ करेरधाभागे॥
करके ॥ किटमाने ॥ नितम्बति नि
तंथतेवा । तम्बगता । सन् घञ्चा
॥ यद्या निभृतं तस्यते कामुकैः । त
मुकां चायाम् ॥ तास्यते सुरतसम्म

**---** ∞∞∞

नित्त्यम् होदा। तमुग्नाना । उल्नाद्यश्चे 🎘 तिसाधुः॥

नितम्बनी। स्ती । स्तीतिश्रेषे ॥ अ तिश्वितोनितम्बोयस्याः। अतद्दनि ठनावितीनिः। सीप्॥स्तीमाचेषि॥ नितराम्। अ। सुतरामर्थे॥ अतिश येने स्थर्थे॥ किमे तिस्व्ययेस्यादि ना असुप्रस्थयः॥

नितलम्। न। पाताखिवग्रेषे॥ नितालम्। न। एकाले। अस्यले। अतिग्रये॥ वि। तदिति॥ निताम्य तिसा। तमुकाङ्चायाम्। अकर्म कत्वात् कर्त्तरिक्तः। अनुनासिकस्ये तिद्रीर्घः॥

नितान्तिनमेखस्वानाः। वि । अस्थना युद्धानाः कर्यो॥नितान्तंनिर्मखं स्वा न्तं यस्य सः॥

निच्यम्। न। सतते। अनारते। अ

जन्ते ॥ नियमेन भवम्। त्यव्नेष्ठुंवे
॥ नियतम्भवद्गतिवा॥ प्रच्यवायजन
कीभूताभावप्रतिवागिनि । यथा।
एकाद्य्या मुपेषणं निच्यम्॥ ध्वंस
प्रागभावाप्रतिवागिनि । यथा। गग
नंनिच्यम्॥ अहर्ह्जायसाने। य

था। निच्यंकी डिन्तिकुमाराः॥ अह

रहः कियमाणचेन विधिवोधिते। 
स्र

### निन्धक

अनवच्छिकपरम्पराके। यथा। व र्यानिन्द्याः ॥ पुं । समुद्रे ॥ वि । या श्वते । अजन्ये वस्त् नि। कास्त्रयया पिनि। धुने। ऋविनाशिनि। अवा ध्यसच्ये। स्रात्मवहृपे। ध्वंसाप्रति यागिन । उत्पत्तिवनाशर्हिते। सर्वदाविद्यमाने । सर्वेष्यापके ॥ नि च्यवेदवे।धितत्त्वेना ऽनादिपरम्परा गते । पूर्वापरकाटिरिहते । सद कार्यावति ॥ सइजे ॥ विनायया-ग्यताह्रपदेशिभाववन्तं नि स्यत्वम्॥ निच्यकर्मा। न। अकर्षे प्रच्यवायसा धनेष सन्यावन्दनादिषु ॥ प्रच्यवा यशब्देनागामिदुःखमुचते । येषाम कर्गो विज्ञायमाने तत्नाधाते जा-योप्रस्थ शयखच्यानि निस्थानीति यात् ॥ निर्निमत्तम्पात्तदुरितच यार्थानि निस्थानीति निस्थ कर्मस चग्रम् । नत्वकर्णेप्रच्यवायात्याद कानि निक्यानीति ॥ सन्यावन्दना दीच्यादिपदात् पचमहायजादि-ग्रहः ॥ प्रस्यवायजनकाभावप्रतिया गिकार्यं निष्यक्रमें तिस्तृतिः ॥ तस् या। स्थि नैमित्तिक सेव नित्यनै नित्यनैमित्तिक फलम्। न । मनः गु-मित्तिकत्त्रया। गृहस्यस्य विधा कर्म तिविधासय पुषकः ॥ पश्चयद्यात्रिः

निस्धने

तं निच्चं यदेतत्वधितंतव । नैमि 🕸 चिनंतयाचान्यत् पुचजनाक्रियादिक म् ॥ नित्यनैमित्तिकांत्रेयं पर्वत्राहा दिप एड तैरितिमार्क एडे यपरायम्॥ निच्यवर्मापडम्। न। सनःशुट्टी ॥ निस्वचारम्। न। वैधेतरचौरे।रा गप्राप्तकेशच्छेदने ॥ यथा । चुडेा-दिते तिथा वृचे व्धेन्दोर्दिवसेनरः । नि खचीरंप्रक्षीत जनामासे न त्कचित्॥

निच्छगति:। पुं। वाया ॥ निच्छंगति रस्य ॥

्वी नित्यद्वप्तः । वि । परमानन्दस्वरूपना भेन सर्वेष निराकाङ्चे ॥ निच्छे न निजानन्देन हमः॥

पते तानि नि खानी खर्थः। अकर् निखलम्। न। कालायनविक्दिन । नखास्त्रतीतिले।कागमयार्थवद्या रायाग्यत्वे

> नित्त्वदा। अ। अञ्चद्धे। सातत्त्वे॥ निच्यदानम्। न। प्रतिदिनं दीयमा-नेदाने ॥ यथा । अइन्य इनि यत् कि चिद्दीयतेऽनुपकारिये। अनुहिश्य फलं तत् छात् ब्राह्मणाय तु निच्य किमिति गर्डप्राग्रम्॥

द्वी ॥ पिटलेक्स्मिमि चित्र खादी अ नामवानारफलम् । तद्या समिक 80 als

निच्यवै

बार्थिनिर्मिते छायागन्यावनूत्पये ते इति छायागन्यवत्पित्व कावागन्यवत्पित्व कावानस्वमानुषङ्गिकम् । तदु देशेनिनच्यादेरिवधानात् । विवि दिषासंयागस्य विधानाच्छुदुरेव महाफबल्बम्॥

निच्छप्रचयः । पुं । चतुर्विधप्रखयानार्गे तप्रखयविश्रेषे ॥ यथा । निच्छः स दैवजातानां या विनाशो दिवानि श्रमिति। सदैव दीपञ्चाखावत् सात च्येन जातानां दिवानिशं या विना श्रः सनिच्छप्रखयश्च्यर्थः ॥

निच्यम्। स्र। सातच्ये॥ निच्यमुक्तः। त्रि। कालत्रयेपिवन्धगू न्ये परमातानि॥

निस्ययत्तः । पुं । फलसं यागंविना जी वनादिनिमित्तसं यागेन चादिते । सर्वाङ्गोपसं हारासक्षवे प्रतिनिद्धाः खुपादानेनामुख इल्पेनानुष्ठेये ॥ नि स्थाञ्चासा यत्त्रश्च ॥

निच्ययेवना । स्त्री । द्रीपद्याम् ॥ चि । स्थिरयेवने ॥

निस्यवैक्राहः। पुं। विष्णोः स्थानवि-येषे ॥ यथा। ऊर्द्धं नमसि संविष्टो निस्यवैक्कारण्यवच । आत्माकाश्रस मेानिस्थोविस्नृतश्चन्द्रविम्ववत् ॥ ई श्वरेक्षासमुद्रुतो निर्णस्थश्चनिरा निच्यान

**数数数数** 

श्रयः। श्राकाश्रवत् सुविस्तार्श्वाम् श्रे ख्यरत्निर्मितः॥ तचनारायणः श्री मान् वनमाजीचत्रभुजः। खन्त्वी सरस्वती गङ्गातु जसीपतिरीश्रयः॥ सुनन्दनन्दकुमुद्रपार्धदादिभिरन्विः तः। सर्वेशः सर्वसिद्वेशो भन्तानुग्रह कारक इति ब्रह्मवैवन्ते प्रकृतिखण्डे १५ अध्यायः॥

निच्यसत्त्रस्यः । चि । सदासत्त्रगुगा ऽऽ श्रिते । रजस्तमसी स्रभिभूय सत्त्व माचालम्बने ॥ निच्यमचलं यत्स च्वं घैर्यापरपर्यायं तिस्वंस्तिष्ठति । ष्टामतिनिष्टता । कः ॥

निस्यसमासः। पुं। अविग्रहानिस्यस मासदस्युक्ते समासविग्रेषे ॥ सम स्यमानयावत्पदरहितविग्रहस्वनि-स्यसमासः॥

निच्या। स्ती। उमायाम्। पार्वे स्थाम्
। शिवायाम्॥ प्रकृतीः ॥ शक्ति वि
श्रेषे ॥ मनसादे व्याम् ॥ नियमेन
भवा। त्यव्ने भें वे। टाप्॥

नित्यानधायः। पुं। सर्वथावर्जनीयवे द्पाठकालादे।। मन्वादिप्रोक्ते स्वाधायाभावनिभिन्ते ॥ यथा दावे व वर्जये त्रित्य मनधाया प्रयत्नतः। स्वाधायभूभिन्दागुद्धा मात्मानन्दा भुन्दिनद्दिनद्दित ॥ विश्रोषस्तुद्दमानि

निद्म्

दिच्यादि मनुवचनेषु दृष्टयः ॥ निस्थानिस्थवस्तुविवेकः। पुं। ब्रह्मव निच्यं वस्तु ततीन्यद्विन मनिच्य मितिविवेचने ॥ ब्रह्मसत्त्यंजगिमाय्य च्येवं रूपे।विनिश्वयः। सार्वं निच्या नि खबस्तुविवेकः समुद्दाहृतः ॥ नि म्यच अनिच्यच निच्याऽनिच्ये तेचते वस्तुनीच निच्छानिच्छ वस्त नी । निच्यानिच्यवस्तु ने।विवेकः पृ थगात्मता ॥

निस्थानिस्थस्वरूपियो । स्त्री । मा यात्रव तत्रहारू पिखाम् भुवने स्वर्ग म्॥ निर्श्वत्रह्मा अनिर्श्वमाया तद् भयकृपिगी। तथाच भगवच्याउभ यात्मकत्वात् कदाचिद्ब्रह्मारूपेविव वर्धनं कदाचिक्तिकृपेर्धेववर्धन मिति रक्कामिक्षपत्वेन श्राताग मपुराया दे। वर्धने पिदेश घाभा ना-वाधाः॥

निच्याभियुक्तः। वि। अनवरत माद र्थमप्य प्रयतमाने ॥ निच्यन् अभि युक्तः ॥ सततंतत्परे ॥

निच्चोद्कः। चि । कृतावध्योदकक में या॥

💆 निद्म्। न। विषे॥ इ०४० चं०॥

निदाघ:

च्य सन्धाया नधीयाना विवर्जये निदृहुः। पुं। सनुष्ये ॥ वि । दृहुत्य हिते॥

> निद्र्यनम्। न। उदाइर्गे । दृष्टानी ॥ चापके ॥ दशार्०। त्युट् ॥ य या। स्रात्माद्याकाभवज्जीवै घंटा काग्रेरिनेदितः । घटादिनचसङ्गा ते जातावेतिवद्धनिमिति॥ यदाम न्दवुद्विप्रतिपिपादयिषया श्रुच्यातम ने।जातिकचते जीवादीनां तदाजा तावुपगम्यमानायामेतिकदर्शनं ह ष्टान्तो यथोदित आकाशवदिन्धा-दीति भाष्यम् ॥

निदर्भना। स्ती। काव्यासङ्कारविश्वेषे ॥ तल्लचगां यथा । अर्थान्तरप्रवृत्तेन किष्वित्तत् सहग्रंपलम्। सदसत्वा विदर्भेत यदिसा स्याविदर्भना ॥ उदाइरणम्। उदयन्नेव सविता प द्मेष्वपयतिश्रियम्। विभावयित् स द्वीनां फलं सुइदन्ग्रहमितिद्राडी ॥ वासी ॥ यथा। शुभाशुभनिद्रश्रेने तिपुराग्यम् ॥

रेण थाने व्यापृते। देचयाचा मादा निदाधः। पुं। ग्रीक्सकाले। ज्येष्ठाषाढ याः। उपापगमे ॥ उपो ॥ स्वेदा म्नुनि। घर्मे ॥ नितरां दह्यते ऽ चा नेनवा। दश् । इखक्षेतिघन्। न्य ङ्॰ कुल्बम् ॥ पुषस्यतनये ऋभाः 🙊 शिष्ये वेदान्तविष्णुपुरागायाः प्रसिद्ध 💆 निदिग्धि

**፠፠**፠፠∴

निहाधकरः । पुं । स्वर्धे । भाना ॥ निहाधा उष्णाः करा अस्य ॥ निहाधा उष्णाः करा अस्य ॥ निहाधकाखः । पुं । ग्रीपार्ती । ज्येष्ठा षाढमासयाः ॥ यथा । प्रचण्डस्र्याः स्पृष्ठणीयचन्द्रमाः सदावनाष्ट्रचमवा रिसच्यः । हिनः न्तरस्यो ऽस्युपशा नामनायो निहाधकाखः समुपागतः

निहानम्। न। कार्षे। हेते। । भा
दिकार्षे ॥ गुडुी ॥ तपसः फल्या
चने ॥ वत्सदानि ॥ भवसाने ॥ नि
तरां दोयते ऽसाधारणतया जन्यते
ऽनेन। डुदाञ्। करग्रेति खुट्॥
रेगविनिश्ये । रेगिहेते। ॥ निदा
नं पूर्वे रूपाणि रूपाण्युपण्य स्तथा।
सम्मासिश्चेति विज्ञानं रोगाणां प
च्छान्युतम् ॥ निमित्तहेच्चायतन
प्रच्ययात्यान कार्षेः निदानमाच्छः
पर्यायैः प्राग्र्यं येनखच्यते ॥ इतिमा
धवः ॥

निदिग्धः । चि । उपचिते । खेपादिना वर्षिते । पृष्टिम्मापिते ॥ निदिद्यते स्म । दिइउपचये । स्तः ॥ निदिग्धा । स्त्री । एखायाम् ॥

छितिदिग्धिका। स्त्रो। कार्यकारिकायाम् छ । कटहलीदिति सीगधी दितचभाषा

XXXXXX

निदेश:

॥ निद्दिष्ठातेसा । दिष्ठः। न्नाः। टाप ॥ स्वार्धेकन् ॥ एखायाम् ॥ निद्रिसन्। चि। निहात्मिक्कति॥ निहाते: सक्नाह्मटः श्रवादेश:॥ निद्धासनम्। न। श्रुतस्य मतस्य त यैवध्याने ॥ निरन्तरं विचारायः श्र तार्थस गुरोर्स्सात्।तिकिहिधास नं प्रोक्तं तच्चेकाच्येग खभ्यते ॥ अ नात्मन्यद्वि श्चित्रे द्वि श्चातानि चेद्भवेत् । पुण्यपुष्त्रेन गुदुं तिश्चत मैकायमईति ॥ विजातीयदेशदि प्रस्थयर हितादितीयवस्त्र निस्जाती यप्रस्वयम्बाह्रे ॥ विजातीयप्रस्वया नक्तिनसञातीयप्रच्ययवाहेख श्रवख्यननपद्धभू तेनात्मविनाने ॥ निद्धासनं विचारविश्रेषात्मकम्। सचिवार विशेषोधानातातहान रूपं निद्धासनम् ॥ ताथांनिवि चिकित्ने वेचितसः स्थापितस्ययत्। ए कतानत्वमेतद्विनिद्धासनम्चते ॥ ताभ्यां श्रवसमननाम्याम् ॥ स्रप रायत्तवाचे ॥ अपरायत्तवाचा हिनिद्धासनम् चते इतिवार्त्त के।क्तेः॥ निदेश:। पुं। शासने। बाजायाम्॥

तद्यः । पु । शासन । आसावाज् ॥ ॥ कथने । परिभाषयो ॥ उपकाछे । उक्ष पानो ॥ भाजने ॥ निपूर्वादिशेर्घन् ॥ 💥 निट्टा

🌣 निदेशिनी। स्त्री। दिशि ॥ इतिराज || निर्घेष्टः॥

निरेष्टा। चि।निरेषकर्त्तर ॥ निरि यति। दियः। छन्॥

निट्झा स्त्री। शयने। स्वापे। स्वपे। संवेद्ये। निहाच कालाग्निक्द्रपत्नी। यया। काकासिक्द्रपत्नीच निद्रा सा सिदुयागिनी। सर्वे लोकाः समाच्छ दायया येशीन राषिषु इति। राचि बुयागेनसम्बद्धेन । तत्त्वाप्रतिवाचे ॥ अभावप्रस्थयासम्बनायां हसी ॥ चतस्यां वृत्तीना सभावस्य प्रत्य यः कार्यं तमाग्य स्तदास्वनावृ तिरेवनिहा नतुत्तानाद्यभावमात्रम् ॥ सत्त्वडभयविरेशिक्यां तमे।ग् याजमनायां वृत्ती ॥ \*॥ निद्राभि मानिनोकाची तामसी मितिर्घते ॥ \* ॥ यदातु मनिस लान्ते कर्मा त्मानः क्रमान्विताः । विष्येभ्यो नि वर्त्तने तदा स्विपिति मानवः॥ क मीत्मानः उभयविधानीन्द्रियाणि॥ निहासम्। हाकुक्तायांगती । भात श्चे साङ्॥ निन्तम् निन्दाते ६ न येतिवा। निन्देर्ने खे। पश्चेतिर्गिति वा ॥ \* ॥ सुखं स्व पिन्छन्द्रग्वान् या भिमुक्तम ये। नरः । सावकाशस्तु

मिधाम

कुते। निहादरिहस्य परप्रेस्यकरस्य स्थे । परनारी प्रसक्तस्य परहस्य करस्य स्थाप ॥ इतिगाक्डेनी तिसारः॥

निहासः। वि। श्राधिते । निहाकते । स्ताइतिभाषा॥ निहातिसा। हा० । अक्सेकत्वात्कर्त्तिः। संवेगा देरितिनः॥

निहासुः । वि । ययातो॥ निहाशीतः । हा॰ । सृष्टिग्रहीत्वासुन्॥ स्वी। वनवर्वरिकायाम्॥ वात्तीय्वाम्॥ नस्वीनामगन्धवस्तुनि॥

निहावृच । पुं । इत्यकारे ॥ इतिश-ब्दमाला ॥

निहासस्त्रम्। न। स्रेसिश्व॥
निधनः। पुं। न। कुले ॥ नामे। मर्
यो ॥ स्रवाहिष्ण्वसम्त्रः। कागना
सिश्चातः कृतवसत्त्रो यमधनिनः।
किमर्थं प्रायानां स्थितिमनिधातुं
क्षमि । धनैर्याच्यासम्पर्नेन्परि
भवाऽस्यर्थनफलं निकारे।ऽग्रेपस्या
द्धनमहस्त्रोस्तिहिनधनिसिति ॥
स्वचीक्तुसमर्चे ॥ स्वस्तमवने ॥ नि
धानम् निधीयतेऽद्या। कृष्ट्रजीतिक्यः ॥ सान्तो मक्तमरे ॥ पाच्यम
क्रिकस्य सानः प्रयमभक्तो ॥ दि।
धनहीने ॥

थे। भुङ्क्ते यस्तु दारै नंशक्कितः॥ निधानम्। न । शङ्खपद्मादिनिधा॥

निधि:

षाधारे। स्रास्त्रये॥ निधीयतेनिचि यते तत्कालभागायाग्यतया काला नारापभाग्यं वस्त्रस्मित्निति निधान स्। निडुधाञ्। ल्युट्॥ कार्याव-सानेप्रवेशस्थाने॥ यथा। यतनाना वताराणां निधानं वीजस्थ्यस्॥ निधापनस्। न। स्थापने॥

निधि:। पुं। श्रड्खपद्माद्सामान्यनि धे। ग्रेवधे॥ महापद्माद्दिनविश्रे पनिधिषु ॥ यथा । सहापद्मश्चपद्म श्रमङ्खामकरकच्छपे। मुकुन्दकु न्दनी लायुष वैयानधेयान वेति प्रब्दा र्या वः॥ मार्कग्डेयपुरागोक्तेष्वष्टनिध ष् ॥ यथा। कोष्ट्रिक्ववाच ॥ सगधन्क थितंसवे दिस्तरेगात्वयामम् ॥ स्वरे। चिषाद्भतं जना तथास्वारोचिषसा तु॥ यातुसापिद्मनीनामविद्याभागे गापपादिका ॥ तत्त्वश्चितायेनिधय स्तान्मविस्तर्तेवद् ॥ अष्टीयेनिधय स्तेषांस्वरूपंद्रव्यसंस्थितिम्। भवता भिहितसम्पक्षीत् मिच्छाम्यहंग्री ॥ मार्ने डेयंडवाच ॥ पौद्रानी नामया विद्याचन्त्रीसायाप्चदेवता ॥ सदा धाराश्वनिधयस्तान्येनिगद्तः गृगु॥त चपद्ममहापद्मीतयास्करकच्छा॥ म् जन्दन सीनी बण्च गंड वर्षे वाष्ट मानिषः॥ सत्यां वृद्धौभवन्येते सङ्गः। निधि:

सहभवन्त्यमो ॥ एते द्वाष्ट्रीसमाखा-अ ता निधयस्तवकोष्ट्रके ॥ एभिराले। कितं चित्तंमान् परामहाम् ने ॥ दक्खरूपंभवतितन्त्रे निगदतः शृष् ॥ पद्मोनामनिधिः पूर्वः सयस्यभवति-दिज ॥ सतस्रतस्त्तानांचतत्पृचा यांचनान्यगः ॥ दिचिग्यसारः पुरुष स्तेनवाधिष्ठित्रोभवेत् ॥ सत्वाचा-रामहाभागायतासीसात्विकानि-सुवर्षे रूपतामा दिधातूनां च परिग्रहम्॥ करोच्यतितरांसे। पितेषांचकयविकयम् ॥ करोतिच तयायचान् दिच्याश्वप्रयक्कति॥ सम्पाइयतिकामां श्र सर्वानेवयथा-ज्ञमम्। सभादेवनिकेतांश्चतकार यतितमानाः ॥ १॥ 🛪 ॥ सत्त्वाधारो निधिश्चान्यो महापद्मद्रतिस्तृतः॥ सत्त्वप्रधाना भवतितनचाधिष्ठिता-नरः॥ करे।तिपद्मरागादिरत्नानांच परिग्रहम्॥ समात्तिकप्रवासानांते षांचक्रयविक्रयं ॥ दद्।तियागशीले भ्यसी घामावसर्थां स्तथा ॥ संकार्य तितच्छी चः स्वयमे वच्चायते ॥ त त्प्रस्तास्तयात्रीलाः पुत्रपात्रकामे गच ॥ पूर्विद्धिमात्रः सप्तासीपुरुषां श्वनमुंचिति॥ महापद्मस्त्विप्रणांय चार्यम्पजायते ॥ २॥ ॥ तामसा

निधि:

मकरानामनिधिस्ते नावले। कितः॥ पुरुषोथतमः प्रायः सुत्रीले।पिहिना यते ॥ वाणघड्डिधनुषां चर्माणांच परिग्रहम् ॥ दंशनानांच कुरुतेया तिमेचींचराजभिः॥ ददाति सौर्य वृ त्तीनांभूभजांयेचतत्प्रियाः ॥ ऋय विक्रयमञ्जाणां नःन्यवपीतिमेतिच ॥ एकस्यैव भवत्येषनरस्वनस्वतानुगः ॥द्रवार्थंद्यु तानाशं संग्रामेवापिस वजेत्॥३॥ ॥ व च्छपाखोनिधि यान्योनरस्ते नाभिवीचितः॥तमः प्रधाने।भवतियते। स्रोतामस्रोनिधिः ॥ व्यवद्वारात्रिष्टिश्वपण्यजातं करे। तिच ॥ क्रिया: स्वानिखिलाभ्चेवन विश्वसितिकस्यचित्॥समस्तानिययां गानिनगृज्ञास्त्रीहकक्कपः॥ तथा दष्टभ्यविचानितिष्ठत्याक् जमानसः॥ नददातिनवाभुं क्तोतिहिनाशभयाक् -सः ॥ निधानमुखानुक्तेनिधः सा साप्येकपूर्वः॥४॥४॥रजागुगम यभ्वान्याम् कुन्दोनामयानिधिः॥ न रावले। कितस्ते नतत्योभवति दिज ॥ वी गावेगु सदंगादिगी तवा चपरि ग्रहम्॥ करे।तिगायतांवित्तं न्त्यतां चमयच्छति॥ वंदिमागधस्तानांवि टानां नास्पपाठिनाम्॥ ददा स्य इनि यंभागान्भुं तो तैस्तु समंदिज ॥ ब्

निधि:

जटासुरतिशास्य भवत्यन्येश्चतिह 💥 धैः ॥ प्रयातिसंगमेकं चसनिधिभेज तेनरम्॥५॥ ॥ रजः सत्त्वमयया न्यः कुन्दोनाममहानिधिः॥ उपैति स्तंभमधिकं नरस्तेनावले। कितः ॥स मस्त्रधातुरतानां पर्यथान्यादिकस्य च॥ परिग्रहंकरे। च्येषतयैत्रक्रयनि क्रयम् ॥ श्राधारः स्वजनानां चाप्याग ताम्यगतस्यच ॥ सहतेनापमानाति खल्यामपिमहामुने ॥ स्त्यमान रुमहतीं प्रीतिंवभ्रातियच्छति॥ यं यमिक्क्तिवैकासं सदुलस् प्यातिच ॥ वह्योभार्याभवन्यस्य तिमत्यो तिश्रोभनाः॥तद्वयेसप्तनरान्नि धिः कुन्दोनुबर्त्तते ॥ प्रवर्द्धसानान्न रमष्टभागेनहत्तम ॥ दीर्घाषुश्चैव सर्वेषां पुरुषायां प्रयच्छति ॥ वन्धूना मेवभर्गां येचद्रादुपागताः। तवां करे।तिवैक्नः परले।केनचाहतः॥ भवत्यस्यनद्वे हः सच्चासिषु जायते ॥ पूर्विमिचे युग्ने थिल्यं प्रीतिसन्ये: क रातिच ॥ ६॥ ॥ तथैवसत्त्वतमसी याविभक्तिमहानिधिः॥निधिःसनी जसत्संगीन एस च्छी जभागभ नेत्॥ वस्त्र नपासधान्यादिफलपुष्पपरिग्रह म् ॥ मुक्ताविद्रुमग्रंखानां गुक्त्यादी नांतयामुने ॥ काष्टादीनांकरात्येष

निधि:

यचान्यजालसंभवम् ॥ ऋयविक्रयम प्येषांनान्यवर्ग तेमनः ॥ तडागान् पुष्करियय्यतयारामान् करोतिच॥ वंधंचसरितां बुचास्तवारोपयतेनरः ॥ अनुसेपनपुष्पादिभागभाक्तापिना यते॥ विपूर्वप्रचापिनिधिनीलोना-मेचनायते॥ ७॥ ४॥ र्नस्मोषय यान्यः घंखसंचोहियानिधः ॥ तेना पिनीयते विप्रसतुत्रात्वंनिधी श्वरः। एकस्यैवभवत्येषनरं नान्य स्पैतिच भृगु ॥ एकएवात्मनामिष्टमनंभुं क्रोत थांवरम्॥ कदवभुक्परिजने। नच्छी तपुत्रसुषादिषु ॥ स्वयाषगपरः भ खीनराभवतिसर्वदा॥८॥ \*॥ इच्छे यिनः ॥यथात्यातस्वभावस्तुभवत्येक विलोकनात्॥ सर्वेषामाधिपत्येच-श्रीमार्नगडेयपुराग्रीनिधस्त्रतां ना रांधीयते। धाञ: कि: ॥ नितरां द्धाति पे। षय स्थ नेन एन ग्रेंड साय- | निनादितः । ति । शब्दिते ॥ निधावभः निधीयतेवा। धिधारसे निनीषुः। वि। नेतुमिच्छो।। यशा। 🐰 । सम्पदादित्वात् किए। भागमग्रा । उत्तमैक्त्रवैनिक्यं सम्बन्धांनावरे

निनीषु: सनसानि स्थात् नतुन्। साधा रे ॥ यथा । गुर्यानिधिः॥ निव्यकाना मगन्धद्रको ॥ समुद्रे ॥ चिर्मग्रहस्वा मिकभूयातधनविश्वेषे ॥ महाकाचा दिनिधिशास्त्रे ॥ निधिक्तम्। चि । निधातमि च्छति ॥ द्धाते: सन्ननाह्मट: श्रनादेश: ॥ निधिनाथः। पुं निधीयः। पुं । कुबेरे। धनदे॥ निधी खरः मुं। ॥ यस्त्रपंखीनिधस्त्रस्रात्रक्ष्यंत्रीष्ट्रके विध्यनम्। न। कम्पे॥सुरते॥केली । जीकावास् ॥ नितरां भुवनं इसा पादादिवाखनस्य ॥ भनवस्व धुक् ॥ नददासिसु इद्वारीस निधानम्। न। निर्वर्शने ॥ चाने ॥ निव्यानः। पुं। शब्दमाचे॥ तेनिधयः खातानराषामधेदेवताः॥ निनङ्चुः । वि । नाष्ट्रवित्विक्कति॥ मित्रावते। कितः मित्रस्वभावप्रसद्या निनदः । पुं । ध्वना । शब्दे ॥ निनद नम्। यदः। नै।गदमद्पठस्वनद् ति पचेत्रप्॥ रथखेक्योषे॥ स्रीरेषादिजपद्मिनी॥ ४५ \* ॥ इति | निनयनम्। न । निष्पाद्ने ॥ निनीय ते। योभ्। ख्र्॥ मपष्टितमाधायः ॥ ६० ॥ नित निनादः । पुं । शब्दे ॥ निनदनम् । य द्व नै।गद्नदे स्थाद्नापचे घम्।

निन्दा

दुधः। निनीषु:नुनमुलर्षमधमान धमाँ स्यजेदितिमनुः॥

निन्दकः । चि । निन्दाकारके । निन्दा श्रीले ॥ निन्दित तच्छी खः। श्रिदिः । निन्दि संतिवुञ् ॥ नभाराः पर्व ताभारा नभाराः सप्तसागराः। नि न्दकाहि महाभारा भाराविश्वासघा तकाः ॥

निन्दतनः। वि। निन्दितहस्ते॥ निन्दनम्। न । कृत्त्वने । निन्दायाम्॥ गिदिक्कतायाम्। ख्रुट्॥ निन्दा। स्ती। अपवादे ॥ कुत्तायाम् । गईयो ॥ अविचमानदेशिभधानं निदेतिपरीवादादिश्रेषः। धीराःस्व निम्हामेषसङ्गे न गुरुदेवादिनि-न्दाम् ॥ प्रात्मानं यदि निन्दन्ति स्वा सानं स्वयमेविह । प्ररीरं यद्धिन-न्दिन सङ्यास्तेजनामम ॥ निन्दा वसानाव स्थनतं भूषगां यस्यये। गिनः । धीविचेप:कथंतस्ववाचाटैः क्रिय तामिष्ठ ॥ मन्त्रन्दयायदिजनःपरि ताषमे तिनन्वप्रयत्नसुच भायसन्त्र हों मे । श्रेये विने हिपुरुषा:परतु ष्टिहेतादु : खार्जिता न्यपिधनानिष-रिच्यननीतिशिह्नगमिश्राः ॥ नि न्दनम्। विदिः । गुरीयद्वाति भावेखियामः ॥ देशपक्षयने ॥ अ-

निपात:

8 **6 6 6** 

निष्टवेधनदाराविध्यर्थप्रवक्तं सवसने क्षेत्र ॥ निष्टिन्दानिन्दां निन्दितुं प्रवक्तं ते ऽ पितु विधेयं स्ते ति सितन्यायः ॥ निन्दास्तु ति: । स्त्री । स्थानस्तु ते। ॥ निन्दितः । चि। गर्हिते । धिकृते। नि न्दायुक्ते ॥ सर्वे स्थर्थं निन्दितस्ये स्थप देशः ॥

निन्दुः । स्ति । स्तवन्तायाम् ॥ नि-न्दाते ऽमजान्त्रेनासैः । सिदेरीया दिक्तः॥

निन्दाः। वि। गर्ही ॥

नियः। पुं। कद्म्बस्के ॥ पुं। न। क क्यो ॥ नियतं पिबन्यनेन । पाः । घनर्थेकः ॥

निपठः । पुं । पाठे ॥ निपठनम् । घठ० । नै।गदनदेन्स्यव्वा ॥

नियस्या। स्ति। विक्तिसायाम्मूमै। कि संबन् इतिभाषा॥ निषतन्यसाम्। पत्त्रः। संज्ञायांसमजेतिकाप्॥ युदुभूमै।॥

निपाकः। पुं। पाके॥

निपाठः । पुं । पठने । पाठे ॥ निपठनम् । पठः । नै।गद्नदे स्थवभावे घञ् ॥ निपातः । पुं । पत्ते ॥ स्तौ ॥ नि कृष्टःपातः ॥ चादिषु ॥ प्रादिषु ॥ निपातानां द्योतकत्त्वसेव नतुवाच- **经验股级** 

निभाख

निप्रा:

पत्त्रः । घञ् ॥ उपसर्गातिरिक्तनि | निफला । स्त्री । ज्योतिसस्याम् ॥ कारे। ऽ व्यवंविभक्तीतिसूत्रे भाष्ये स्पष्टको नतेषांवाचकत्वमपि॥ उपस गीगांत बोतकत्वमे बेति गतिर्गतावि त्त्वद्रभाष्ये स्पष्टम्॥

निपातनम्। न । अधोनयने । अवना ये ॥ पतेः स्वार्थग्यनाद्म्युट्॥ खच <u>गानृत्य</u>द्वपद्साधने ॥ यहाच्याना ऽ नृत्पन्नंतत् सर्वेनिपातनात् सिद्धम् । निवातनादिष्टसिद्धिरिच्युक्तेश्व॥ निपातितः। चि। निचिप्ते॥

निपानम्। न । अहा वे । उपकृपज-खाशये। कूपे। इतज सस्य ले। कूपा दिसमीपे पश्चनां जलपानार्थम् द-काधारे। खेख इतिभाषा ॥ नियतं पिबन्यस्मिन्। कर्षेतिपाते च्येट् ॥ गोदोइनपाने। देाइन्याम्॥

निपीडितः। दि। कृतपीडने। निचा डा इति निपीचा इतिच भाषा॥नि तरांपीडित: ॥

निपुगाः। चि। प्रवीगो । विची। निष्णा ते। कार्यचमे। तर्कादिकुशले। शि चिते॥यथा। निप्योपिन कर्रायो वाग्वाद्श्यक्रमधात इच्यागमः॥नि पुराति ,। पुराकमीयाशुभे । इगुपधे तिकः॥ कार्येषुस्चादशै॥

पातानां बोतकत्वशाचकत्वोभयस्वी | निफेनम्। न। अफेने ॥ इतिराजनि-घंग्यः॥

> निवदुः। चि। वधीकृते ॥ निवध्यतेसा । वध्यस्थने । ह्याः ॥ स्त्रनुक्हुं ॥ र-चिते॥

> निवन्धः। पुं। आनाइरागे । मृचादि रोधे ॥ ग्रन्यस्रवृत्ती । सङ्ग्रहविश्रे षे॥ प्रतिवर्षम् प्रतिमासादिवादात बाचीन प्रतिश्रुतवस्तु रूपे ॥ निम्बष्ट चे ॥ वन्धे ॥ यथा दैवीसम्पद् वि-माचाय निवन्धायासुरी सतेति॥ निवस्थनम्। वस्थनस्यने। घण्॥ न । गीते॥ इति प्रब्०॥

निवन्धनम्। न। वन्धने ॥ हेता ॥ वी यातन्त्रीनिवन्धनार्द्धभागे । उपना हि॥ निवधते ऽनेनास्मिन्वा।वस्र० । कर्गाधिकरगयोश्चेति खुट्॥ निवस्थितः। दि । वहु ॥ निवस्थः सन्ता तोख। तार्कादिचादितच्॥ निवाधित:। चि। उपदिष्टे ॥ निभ:। पुं। याजे ॥ वि । उत्तरपद-स्यः सहन्रे॥यथा। पितृनिभः पुची माल्निमाकन्येष्टनिभमप्त्यमिति-

॥ नियतं भाति । भार । श्रातश्ची पसर्गद्रतिकः ॥ प्रकाशे ॥ निभाचनम्। न। दर्भने॥

निमय:

🛱 निभृतम् । चि । भूतकाले । अतीते ॥ रति राजनिर्घयः॥

निभृत:। चि। विनीते ॥ धृते ॥ नित रामभारि । भुञ्० । क्तः ॥ निश्चले ॥ एकाग्रे ॥ नितराम् पेषिते ॥ नि तराङ्गुप्ते ॥ निर्ज्जने ॥ यथा। नि भृतनिकुच्चग्रहङ्गतया निश्चिर्ह खाताद्यविक्दि ॥ असायापिखते ॥ यथा । नभसानिभृतेन्दुना तुत्ता-मितिरघुः॥

निमदाः। चि। जखादै।नितराम् प्र विष्टे ॥

निमज्जयुः। पुं। शयने ॥यथा । तत्त्वे कान्तानारै: साहुँ मन्य इंधिङ्निमज्ज युमिति भट्टिः॥

निमज्जनम्। न। श्रवगाइने। साने॥ निमन्त्रयम्। न। नियोजनिवशेषे॥ यसाकरणे प्रत्यवायसानिमन्त्रणम् । यथा। इइमुद्धीतभवान् ॥ यस्या करणे प्रच्यवायान स्वात् तदामन्त्र याम्। यघा । इह प्रयोत भवान्। इ तिस्यधेवाधटीका ॥

निमन्त्रितः । दि । भाजनार्थे निया जिते ॥

निमयः। पुं। परिवर्त्तने। परिदाने। विनिमये ॥ निमीयते। मीञ्हिंसा निमित्तकृत्। पुं। काके ॥ इतिरानि ॥ क्षे

निमित्त

याम्। एरच्॥

निमातव्यः। चि। परिवर्त्तनीये॥ मे ङोरूपम् ॥

निमानम्। न। मूल्ये ॥निमीयते की यते १ नेन। साङ्ग। स्युट्॥

निमि:। पुं। इत्लाक्राज्ञ: पुने ॥

निमितः। वि। समन्तान्मिते॥

सि निखीयवसन्तिमिति जयदेवः ॥ निमित्तम्। न । उत्पत्तिमात्रकार्यो। हेता ॥ निमित्तं मनश्चचुराद्गिवृ ची निरस्ताखिलोपाधि राकाश्वक लाः। रवि सीकचेष्टानिमिन्तं यथा यः सनिच्चोपन्धिस्वरूपे। इमाता ॥ चन्त्राणि ॥ शर्ये॥ शक्ने॥ नि मित्तानिचपप्रानि विपरीतानिके भव ॥ निमित्तान्येव भंसन्ति गुभा शुभफले। इयम्। तस्या देतानि शा खन्नोराजा समुपखचयेत्॥ फले ॥ निमेचित । जिमिद्र । जीत:-क्तः। संज्ञापूर्वकत्वावनत्वम् । अ

नात्मने पद्निमित्तईति निर्देशादा॥ निमित्तकम् । न । चुम्बने ॥ निमित्ते ॥

निमित्तकार्यम्। न । स्मवायसमवा व्युभवभिन्ने कार्यो ॥ यथा । तुरी वे

मादिकम् पटस्य। यथा वा द्यापुक स्येश्वरः। घटम् प्रतिच नुचाच द्रवड

चक्रसिखिखस्वादिकमिति॥

निसेष:

छ विभिन्तवित्। पुं। दैवन्ने ॥ इति हेम चन्द्रः॥ यक्न हो॥

निभिषः। पुं। कालप्रभेदे॥ श्रचिनि मी जने। अचिपच्याणोः स्वाभाविक स्रोन्मेषस्रसङ्कारिणि॥ निमिषति । भिष्ण । पचा यच् । क्टादिस्वा स गुगाः ॥ इगुपधच्चात्कावा ॥ निभिषितम्। न। ऋचिवापारे ॥ निमीलम्। न। दीर्घनिहायाम्॥ निमी जनम्। न। मर्गे॥ सङ्घोचने ॥ निमेषे ॥ मीखनिमेष्यो । स्युट्॥

निमी जिना। स्ती। याजे ॥ निमी खने॥

निमी लित:। दि। मेरिहते॥ क्रुतनि मीलने ॥

निसेयः। पुं। परिवर्त्ते। नैसेये॥ नि मीयते। माङ्माने। अचायत्। ई निमगा। ची। नदीमाचे ॥ वि। नी राति॥

निमेषः। पुं। अचिनिमी खने। नेषप च्यायोःस्वाभाविकस्थानमे पस्यसङ्का रिणि। प्रकासीचना इतिभाषा॥ यथा । निमेषोन्मेषाभ्याम् प्रलयम् द्यंयातिजगतीति ॥ दृष्टिनिमी ज नात्मके। कालप्रभेदे। पन्नास्पन्दन काले ॥ पुंसायायलालमकृतिमनेत्र विकाशाननारं पच्छाक् चनं जायते सिनेषः । इत्यमर्टीकायाम्भर निम्बः

तः ॥ अचिपन्तापरिचेपानिमेषः परिकीर्त्तितः । दीनिमेषीषुटिनी मदेनुटीत्लवः स्मृतः। इत्यसिपुरा गम्॥ खम्बद्धराद्यारगमाचेकाले॥ खनदये॥ निमिष्ति । मिष्योषयो। र्गपधेतिकः॥

निमेषकः। पुं। निमेषे॥

निमेषकृत्। स्ती। ति कित ॥ निमेषं करोति। डुकुञ् । किप्॥

निमेषक्क्। पुं। खद्याते ॥ इतिषिका गडशेषः॥

निसम्। वि। गभीरे। नीचा इतिग इरा इतिचमाचा ॥ निमनति । सा अभ्यासे । आतश्चेतिकः ॥ वृचादि ष्वद्याद्वेष्टनाज्ञाते वाढा इतिप्र सिडे चिक्रे॥

चगामिनि॥ निमङ्गक्कति । गन्नु ० । अन्येभ्योपीति इ:॥

निचोन्नतम्। चि । उन्नतानते । व म्पुरे॥

निम्बः । पुं । ऋरिष्टे । सर्वताभद्रे । पि चुमर्दे। नीम् इतिमाषा ॥ निम्नः भीता लघु ग्रीकी कट्पाका दिवा तहत्। म्रहृ यः सम्बर्धाः सम्बर्धाः स चिक्कासप्रणुत्॥ ब्रगापित्तकप्रक्राह 🕺 न्षष्ठहलासमे इन्त्॥ \* ॥ निम्वपञ्ज

निम्बूक

चंस्रतं नेत्यं कृतिपित्तविषप्रगुत्। वातलं कट्याकच सर्वाराचककुष्ठ नत्॥ \* ॥ नैम्बंफलंरसेतिक्तं पा केत्करुभेदनम्। क्षियं बघूणां कुष्ठ घंगुल्मायः कृमिमे इनुत्॥ \*॥ नि म्बाकस्त । निम्बस्यके। मबद्वानि सुयत्मष्टात्याञ्चे चिपेत्तद्नुसैन्ध्वत मयुक्तान्। प्राचीयतर्षु जनगान् सहरामठेनचाघारितादद्तिराचन मेवलेह्याः॥ ॥ निम्बति स्वास्थ म्। गिविसेचने। पचा यस्। वब-यारैकाम्॥ करज्जनिम्बजफलंकृमि क्षष्ठप्रमेचनित्॥ ॥ निम्बतेबन्त् कुष्ठवंतित्तंकृभिदरम् परमितिरा जबस्रभः ॥ काचेत्वग्राद्या ॥

निम्बकः। पुं। अरिष्टद्रं ॥ स्वार्थेकः॥ निम्नतरः । पुं । मन्दार्वचे । वकाय न इतिभाषाप्रसिद्धे पारिभद्रे ॥ नि यमयति। यमउपरसे। ए०। नि वतिवा। विविधेचने । पचाद्यच् । वबयारैकाम्। कर्माग्रघण्वा। नि म्बसं जनस्तरः । शानपार्थिवादिः ॥

निम्बवीजः । पुं। राजादनीवृचे ॥ निम्बनम्। न । ) निम्बूके। कामदी ्रान्त्वम्। न। अस्तजम्बीरे। शोधने

नियति:

तझंदीपनंपाचनं लघु॥ 🛪॥ निम्न 🐯 कं कृमिससृहनाशनं तीच्या मस्त सदरग्रहापइस्। वातपित्तकपश् खिने हितं कष्टनष्टर्चिरीचनम् प रम् ॥ विदेषविक्रिच्यवातरागिन पीडितानंदिषविच्वनानाम्। मन ग्रहेवहुगुदेप्रदेयं विस् चिकायांम् न ये।वद्ति॥ \* ॥ भागैकं निम्बुजं तायं षड्भागं प्रकरादकम् । जव क्रमरिचे। निम्यं पानकं पानके। तम म् ॥ निम्बूफलभवं पान मत्त्वस्तं वा तनाप्रनम्। वज्ञिदीतिकरं रुचं स यसाचारपाचकम्॥ इतिरानि०॥ निक्षोचन्। ति। श्रसाङ्गक्ति॥ निक्वाचनम्। न। असङ्गमने॥ नियतः वि । निष्चिते ॥ निच्छे ॥ आ-चार्निष्ठे ॥ वशीकृतेन्द्रिये ॥ न । निच्यकर्मीषा॥ नियक्त्रति। यमः। अवर्धकत्वात् कर्त्तरिक्तः। मले।पः॥ नियततेवा। यती । पचायच् ॥ नियताता। वि। समाहितचित्रे ॥ सु घिचितमनसि ॥ नियतः त्रात्मा यस्य ॥

नियति:। स्त्री। नियमे ॥ दैवे। दि ष्टे। भागधेये। प्राक्तनशुभाशुभक क्यांगि ॥ नियम्यते ६ नया । यस उ 🛪 परमे । ज्ञिन् ॥

**8388** 

नियम:

ळ नियती। स्ती। दुर्गायाम्॥ नियतेन्द्रियः। सि। इन्द्रियद्गमधीले । संयतेन्द्रिये॥

नियन्ता। पुं। सार्था॥ वि। श्रासित रि॥ पशुप्रेरके॥ नियच्छतिविशि ष्टेविषये स्थापयति । अन्तर्भावित प्राथीवा। यसः। त्वच् ॥

नियन्तितः। चि । स्रनर्भते । स्रवाधे ॥ इति हेमचन्द्रः ॥ नितर्गयन्त्रितः ॥ नियमिते ॥

नियमः। पुं। यन्त्रणे ॥ प्रतिचायाम्। अङ्गीकारे॥ निश्चये॥ यया भच्य नियमेनाभच्यप्रतिषे घेराग्यते पञ पचनखाभच्यारच्यक्ते गम्यते रतद तीन्येऽभच्याइति। अभच्यप्रतिषेधे न वा भच्यनियमः। तच्या। इस च्ये ग्राम्यकुक्क् टः स्रभक्योग्राम्यस्रक र इच्छते गन्यते एतद् श्रारखोभच्य इतिसहाभाष्यम्॥ अस्यनियसइति भच्यानुमतिरूपउपदेशाद्रस्यर्थद्रित विवर्गम्॥ ॥ प्रतिज्ञानिश्चये॥ रतिमेदिनी ॥ बते ॥ श्रामन्त्साध-ने ॥ यथा। नियमस्तुसयलामीऽ निच्चमागमुसानम्। यत् कर्म स निस्यम् नत् यावज्जीवं कर्णयम् भागन्तिः कादाचित्वैः कामनया-

नियम

पवासकानजपादि तनियम इत्यर्थे: 🛪 ॥ \* ॥ निष्यकर्मेषि । तत्तदात्रम विहिताचरसें॥ \*॥ भीचसनीष तदःस्वाधायेत्रस्यविधानेष्यस्य ॥ जपापवासप्रद्चिया नमस्कारादिस् पाः प्रागोयेऽधिकाउन्नास्तेरप्वेवप व्यत्वनाभीव्याः ॥ स्त्रानमाने।पवासे ज्यास्वाधायोपस्यनिग्रहाः। नियमा गुक्युश्रूषाश्रीचाक्रीधाप्रसादताः ॥ \* ॥ अकोधादिषु ॥ अकोधागृक्यु श्रुषाशी माहार्खायवम्। अप्रमा द्यस्ततं वचे तेनियमाः स्ताः॥\* ॥ तपद्राद्रियसु । यथा । तपःस-नोष पास्तिकां दानं देवसापूजनम्। सिद्यान्त्र वया चैवही में तिश्व जिमे हि तम् ॥ दशैतेनियंनाःप्रोक्तामयापव तनायकेतिदेवीगीता॥ नियच्छति अनेनवा नियमनंवा। यसउपरमे-। पंचायच्।यमःसम्पनिविष्चेच्य व्या॥ सजातीयप्रवाहरचविजाती यतिरस्कृतिः। नियमे। हिपरानन्दो नियमात् क्रियते वृष्टे: ॥ वेद ग्रब्दानि यमपूर्वमधीताः फलयन्तीभवनीति महाभाषम् ॥

मान्यम् नत् यावज्ञविकत्त्रयम् नियमनम्। पुं। नियमे ॥ नियहे । प्रामन्त्राक्षः कामनया- दन्ये ॥ वर्त्तेनियमनमितियथा ॥ समयदिशेषाहिभिःसाधनैः साधमु नियमदिधिः । पुं। नानासाधनसाध्य-

नियामि

कियाया मेकसाधनप्राप्ता वप्राप्तसा परसाधनस्य प्रापके विधा ॥ नियमः पाचिकेसती खुक्तेः। पचे ऽपातस्य प्रापकाविधिनियमविधिभवति । य या वी ही नवहनी स्यादिः। वयम स्वपचे ऽप्राप्तप्रापंत्रचिमितिचेत् इ-त्यम्। अनेनाऽवधातस्य वैत्षार्थ त्वं न प्रतिपादते अन्वयं करिक-सिद्धचात् किन्तुनियमः। सचाप्राप्तां शपूर्याम्। वेतुष्यं दिनानापायसा धालात् यदावघातंपरि खाञ्चोपा-यानारंग्रहीतमारम्यतेतदाऽ ववात स्या प्राप्तचीन तदिधाननासकम्मा सांग्रपूरणमेवानेनविधनाकियते । चत्रचियमविधावप्राप्तां यपूर्यात्म-क्रानियमएववाक्यार्थः। पचे ऽ प्राप्ता वद्यातिवधानिमितियावत् ॥

नियमितः। चि । कृतनियमे ॥ यहे ॥ नियमः सम्बातास्य । ताण्डतम् ॥ नियामः । पुं । नियमे ॥ नियमनम् । यमण । यमः समुपनिविष्चिति-घम् ॥

नियासकः । पुं । निजरा इतिप्रसिद्धे
गुगावृत्तोपरिस्थिते पेतिवाहे ॥ कर्मा
धारे ॥ नियक्क्तिपेतिम् । यसनि
यसने । खुन् ॥ वि। नियन्तरि ॥

नियाभ्यः

नियुक्तः। चि। अधिकृते ॥ नियोजिते ॐ
॥ आजिते । प्रेरिते ॥ ययानियुक्ती
ऽस्मितया करे।सि ॥ नियुज्यतेसा।
युजिर०। क्तः ॥ अवधारिते इतिरा
धाकान्तः ॥

नियुतम्। न। खची। १०००००। इति
खीखावती ॥ यतं सहस्वमयुतं नि
यतं प्रयुतं मतम् । खीकाटिरर्वद
मितिक्रमाइयगुणोत्तरमिति रत्नकेग्यः॥ धेन्नां नियुत प्रादादिप्रेभ्यः
समखङ्कृते । इत्यचनियुते देखचे
दति श्रीधरस्वामी ॥ \* ॥ दयखचे
१०००००। प्रयुते ॥ यथा। एकं दय यतः श्रीधरस्वामी ॥ \* ॥ दयखचे
यतः श्रीधरस्वामी ॥ \* ॥ दयखचे
वतः श्रीधरस्वामी ॥ दयखचे
यातः श्रीधरस्वामी ॥ द्या । खचं
स्ति श्रीधरस्वामी ॥ द्या । खचं
स्ति श्रीधरस्वामी ॥ द्री द्या । खचं
स्ति श्रीधरस्वामी ॥ द्री द्रि एवच ॥
वृन्दः खरी निखवेष्य यङ्खपद्रीच
सागरः । सन्धं मधं पराईच दयः
एद्या यथोत्तरम् ॥ इतिपुराग्रम् ॥
नियुद्धम् । न । वाह्ययुद्धे ॥ नियुद्धानि
तरांवा युद्धम् ॥

नियोगः। पुं। अवधारके ॥ आजायाम् ॥ कार्थे ॥ नियुक्तते ऽस्तिन्। युक्ति र्ः। यम् ॥ नियोगी। वि। नियुक्ते। कर्मसचिवे।

नियागा । दि। नियुक्त । कमसाचवा नियागदिशिष्ट ॥ नियागोऽखास्ति

। इनि: ॥

क्षे नियामिका। स्त्री। नियमनकर्त्याम्॥ नियोग्यः। ति। नियोगार्रे। प्रभा॥ 🛱

**⊗**₹.**ॐ**∶

**8888** 

निर्च

🎖 निवाजनम्। न। स्थापने ॥ युजिर्॰ । ल्युट् ॥ नियागे । प्रेर्षे ॥ त्वयै त त् क्रियतामिति क्रियासुनियाजन म्प्रेरणमित्त्वर्थात् ॥ नियाजित:। दि। नियुक्ते ॥ नियाज्यः। वि। प्रेष्ये। भृत्त्ये॥ नियु ज्यते। युजिर् । नियान्तुं प्रकारन्य र्थे प्रयोज्यनियाज्यी प्रकार्थद्रतिएय ति कवर्गाभावा निपातनात्॥ नियाद्वा। पुं। नुक्कुटे ॥ इतिराजनि र्घाखः ॥ वाह्ययुद्धकारिणि ॥ नि8। अ। निर्णये॥ निषेधे॥ विद्यर्भा वे ॥ क्रान्तादार्थे ॥ न्याति । नुनये । किए। कृत इत्॥ निःश्रेषे॥ निरंगः। पुं। राश्वेः प्रथमभागे ॥ चि । अंगर्हिते ॥ निर्गतीं ग्रात्॥ निरंशकः। वि। निरंशः॥ स्वार्धे तिहु तः ॥ यथा। पतित स्तत्सुतः क्षीयः पङ्गु रन्मत्तका जडः। अन्धो ्ऽचि

प्रदीयते ॥ निरंत्रसूर्यः । पुं । राग्रेः प्रवमभागस्ये गःस्रयंडचते ॥

कित्सरागान्ती भर्त्तयास्ते निरंश

काः॥ तेषांपतितवर्जभ्योभक्तवस्त्रं

क्र निरचदेशः। पुं। यचदेशे। पत्तभा निर्ण्ययः। वि। निर्वाघे॥ अमायिके

निर्च्य

काटि:। द्विसे भारतवर्षे बङ्का। 🛱 पश्चिमे केत्माखवर्षेरामकः । उ त्तरे नुबवर्षे सिद्वपुरी। एताः भूष त्तपादविवराः अन्योन्यम् प्रतिष्ठिताः । तासामुपरिता विषुवस्थोदिवाक रायाति । तासुविषुवच्छाया भ्रवस्थो व्यतिश्चनहथ्यते । तत्रदिवासानं रा चिमानच्च चिंत्रकाडिकाः। इतिसूर्य सिहासमतमिति राजाराधाकान्तः॥ निर्धिः। पुं। असिसाधश्रीतकम् च्यागिनि॥ निर्द्धित्राह्मगाः कलै।॥ निरङ्क्ष्यः। वि। अनिवार्वे। अवाचे । वाधाश्रुन्ये॥ इति जटाधरः॥ निर्द्यनः। वि। अखनशून्ये । धैात कजाले। निर्मले॥ श्रविद्धां मप्र खर्चे मनश्चन्तुराव्यविषये परमा सनि ॥ उपाधि निवर्शको ॥ अञ्चन वद्जनमज्ञानं मखिनस्वभावन्वात् तिवर्गतं यसात् सः॥ निरन्नना। स्ती। पूर्विमायाम्॥ स्रन नहीं नायाम्॥ निरतः। चि। नियुक्ते ॥ यथाषट्कर्म निरत इति॥

भाना ॥ राग्नेः प्रथमभागस्यो निरं निर्तिग्रयः। चि । अतिश्रयाभावे॥ नि र्गतः श्रातिश्रयो । सात्।

गून्यसाने ॥ सतुपूर्वभद्रास्ववर्षयम ॥ निगताऽस्वयाबस्य। निष्कान्तोऽ

निरन

च्ययादा । निराद्य दतिसमासः॥

निरन्याच्यान्यागः। पुं। निग्रहस्थाना भियागानि न्याज्यान्याग इति-गातमखित अनिग्रहस्थाने ॥ स वसरे यथार्थ निग्रहस्थानाङ्गावना तिरिक्तं यित्रग्रहस्थानाङ्गावनं तदि च्यर्थः। एतेनानवसरे निग्रहस्थाने। द्वात्रने एकनिग्रहस्थाने निग्रहस्था नान्तरे। द्वावनेच नातिष्याप्तिः। सा यं चतुर्दी। छखं जाति राभासा इन वसरग्रहणच । जाभासे। व्यभिचारा दावसिद्याद्युद्भावनम्। अनवसर्ग्र-इयम अकाले एवाद्वावनम्। यथा त्यचित् प्रतिज्ञाहिनः विश्वेषय सिचेत् हेत्वलरम्। एवमवसरम तीत्त्यकथनमपि। यथा। उचमा नग्राद्यस्थापमञ्दादेः परिसमासी। एवसन् ऋग्राद्याचानाचननुभाषणा वसरे ऽ नुङ्गाव्य बाधाविष्कर्णानुभा घणप्रवृत्ते वादिनि तदुङ्गावनिम-च्यादिकमृद्यम्॥ इति ५ थाये ६५ स्पन्॥

निरनंरः। चि । घने। निविडे । सा-न्हे ॥ निरवधै।॥ नीरंधे ॥ निर्गत मन्तरात्। निर्गतमन्तरमस्मिन्वा॥

निरनाराधासः। पुं। स्वाधाये॥ सत तावर्तने ॥ निरमार्श्वासावभ्या- सश्व॥

निरपषपः। ति । धृष्टे। निर्खे जो ॥ नि मंताऽपनपाया खज्जायाः॥

निर्पेचः। ति। अपेचार्हिते। अन पेचे ॥ विगतस्पृहे ॥ यथा । निर्पे चौग्रहादियादिति॥ निर्गतात्रपेचा यस्य ॥ निःसङ्गे ॥

निरयः। पुं। नरके ॥ निर्मतो ऽयात्॥ निर्यपति: । पुं । यसपुरुषे ॥

निर्गेष:। वि। अवाघे । अर्गसार-हिते। अनर्गले ॥ निष्कान्तमर्गका याः। निराद्यद्वतिसमातः॥

निरर्थः । चि । मे । ।

निर्धेकः। चि। निष्णले। मोघे॥ न । निग्रहस्थानविशेषे । निर्धं कंखच यतिगातमः । वर्षक्रमनिर्देशवित्र रर्धकम् ॥५१ ॥वर्णानां क्रमेण नि दें भो जवग ते स्थाद्पियागसास्त्र ल्ये। निर्देशो निर्धंकं निग्रइस्थानम्। अवाचकपदप्रये।गर्तिफिक्तार्थः । वाचकत्तं मह्या निरुद्धचचयाया मा स्वपरिभाषया वा वेश्यम्। समयव स्रथतिरेक्षेणेति विशेषणीयम्। ते न यत्रापसंत्रोन विचारः कर्श्वयद्गतिस मयदम्यसाचापसंत्रो नहे। षः । जटि

तिसंबरखेत नदे। षद्ख्युतप्रावस् । ह्य श्रयसम्भवःप्रमादादि त्यावधेयम् ॥ 🎇 निरस्त

प्र ॥ निर्गतीर्थी ऽस्मात् ॥

निर्वग्रहः । वि । स्वक्त्रन्दे ॥ निष्कृा नोऽवग्रहात् नियमनात् । निरा दय इतिसमासः ॥ ष्टष्टिपतिबन्धा-भावे ॥

निर्वदः । वि । उत्कृष्टे ॥ वातिपत्ता-दिजन्याधात्मिकादितापचयरिहते-स्रात्मि ॥ रागिदिशूम्ये ॥

निर्वयवः । पुं। परमाणी ॥ द्वि। अ-वयवहीने ॥

निरवश्रेषः। चि। सर्वस्थिन्॥

निर्वसितः। चि। विच्छिते। येनभु क्ते पाचं संख्जारेगापि न शुद्धाति तच। चाण्डाचादै।॥

निरवज्ञालिका। स्त्री। प्राचीरे॥ इति भव्दमाला॥

निरम्मान। भोजनायाचे । अन ंग्रमे॥ चि। तद्दति॥

निरसन्ध्। न। प्रतिचेपे। प्रच्याखा ने ॥ असुचेपगो। स्युट्॥ वधे। नि स्ट्रने ॥ निष्ठीवने ॥

निरसा। स्ती। निःश्रेणिकात्वे॥ निरस्तः। चि। निष्कृते॥ प्रेषतगरे ॥ द्रुतेदिते। त्वरितोदिते॥ सन्त्य स्तो॥ प्रतिचते॥ प्रस्थास्याते॥ भ

र्छ क्तिते ॥ निरस्रतेसा । त्रसुः । न्नः॥ छ ध्रुनिरस्तद्यः । चि । निष्कृपे ॥ निराक्त

निरहङ्कार:। वि। शरीरेन्द्रियादा व ॐ यमहमस्ती त्यभिमानशून्ये॥ वि-दावत्वादिनिमित्तात्मसमावनाविर हिते॥

निराकः । पुं। पचने ॥ स्वेदे ॥ असत्का मा पत्ने ॥ इति हिमचन्द्रः ॥ निराकरणम्। न । निराकृते। । नि-वारणे ॥ निराक्तियते ऽनेन । डुकू ज्। स्थुट्॥

निराकिरिष्णुः। वि। चिप्षौ। निरा करणप्रीजे॥ निराकिराति तच्छी खः। अलङ्कृष्टितीष्णुच्॥ निराकिता। वि। निराकिरिष्णौ॥ निराकारः। चि। आकारहीने। देश दाकारवर्जिते परमात्मनि॥ सदा दिवत्कार्थातिरिक्त दृश्यस्वरूपामा वात्निर्गतः आकारोऽसात्। निरा

दय इतिसमासः॥

निराकुतः। वि। श्राकु खताशून्ये॥
निराकृतः। वि। प्रच्याखाते। निर्
स्ते॥ यथा। कै:पुष्पेरचतान्द् स्वा
भृङ्गाभुवि निमन्त्रिताः। केनवादम्य
केनाद्वचन्द्रं दस्वानिराकृतादृति॥ नि
राकारि। कुञःक्तः॥ निस्सारिते॥
निराकृतिः। पुं। पद्मसद्यायज्ञानुष्ठान
रित्तते॥ यस्तु पद्मसद्यायज्ञानिद्देश

2 28 83 S

निरावा

छन्दोगपरिशिष्टे । निराक्तां सरा-दीनां सिवचे या निराक्तिरिति ॥ ची । निरसने । निराकरणे ॥ नि राकरणम् । डुकुञ् । खियां किन् ॥ चि । अनाकारे ॥ अस्वाध्याये ॥ आकृते रध्ययनचेष्टाया निर्गतः । आ कृते जाते की निर्गतः । अनधी च्यदि जावेदमम्यचकु कते असस् । सजी वन्नेव शूहत्त्वमाशुगच्छति सान्वयः ॥ वारणे । निष्धे ॥

निरागमः । पुं । श्रागममूखविकले त वि ॥ तकमानोपजीविषु वैद्विका यादसाङ्खादिषु ॥

निराचारः। चि। अनाचारे। आचा रश्रुन्ये॥ निने विद्यते आचारा य स्थसः॥

निरातद्व:। धुं। त्रिवे॥ निर्गते कात-द्वेतापश्चद्वे यस्मात्॥ चि । कातद्व चीने॥

निरातपा। स्ती। रजन्याम् ॥ वि। श्रातपश्चम्ये॥

निरादेश:। वि । वाक्तीसच्चाररहिते॥

निराधारः । दि । भाश्रयशून्ये ॥

निरावाधः । वि । यचाभावविश्वेषे ॥ य या । सप्रसिद्धं निरावाधं निर् निर्धे

क प्रयोजनम्। असाधां वा विषद्धं वा क पचाभासं विषजे येदिति ॥ निरावा

विराय

धम् असाकृष्ठप्रदीपप्रकाशेनायं स्व अ

ग्रहेव्यवहरतीतिमिताचरा ॥

विराभासः । पुं । वृत्तिव्याप्यच्येषि फखव्याप्यत्त्रश्रून्ये परमात्मिन ॥ नित

रामाभिमुख्येन भासते । भास्ट । ।

पचाद्यच् ॥ चि । निष्प्रतिविक्ये ॥

विरामयः । पुं । इडिक्के । वनच्छगले ॥

श्रूकरे ॥ चि । नीक्जि । वार्त्ते । रो।

गर्हिते ॥ निष्क्रान्त्रभामयात् । नि

राह्यद्रतिसमासः ॥ निर्गतस्रामया व्याधियसादा ॥

निरामानुः । पुं । कपित्ये ॥ निरामिषः । ति । विषयाभिनाषर्हि ते ॥ त्रामिषश्रन्ये ॥ निरामिषाश्री । ति । त्रमांसाश्रिनि ॥ निरासमः । ति । त्राश्रयश्रन्ये । तिरा स्रये । निर्विषये ॥

निरासम्बन्दम्। नः। देशनुसन्धान राहित्यतायाम्॥

निराचन्या। स्त्री। आकाशमांस्थाम्॥ निराशः। वि। आशाश्चन्ये॥

निराशी। वि। बैराग्यदार्श्वेन विगत त्रुशो॥ निकामि॥ निर्मताः आशि षःकामना यस्मात्॥

निराश्रयः। वि। देहेन्द्रियाद्यभिमा-नश्रून्ये॥ आश्रयोदेहेन्द्रियादिः च क देतदर्भनेन निर्मता यसात्॥ आ-

**8888** 

## নিৰ্দ্ন

श्रविद्योने ॥ निर्गतः आश्रवायसा त्यस्रवा ॥

निरासनम्। न । निरसने ॥ निराड् पूर्वीसधातार्ल्युट्॥ आसनाभावे॥ ति । तद्दति॥

निराहार:। वि। आहाररहिते॥ निरिक्तिगी। स्ती। तिरस्तरिग्याम्। पत्राम्। यवनिकायाम्॥

निरिन्द्रियः । चि । प्रजननासमर्थे । जी र्थे । इन्द्रियशून्ये ॥

निरी चर्याम् । न । दर्भने ॥

निरीचितः। वि। श्रवले किते॥

निरीशम्। न। फाले। फले। यचका छेफाले। निवध्यते तच। फालाधारे॥ इत्यमरः॥ ईशायानिर्गतः। निरा

दयद्गति समासः ॥ वि। ईश्रशून्ये ॥ नास्तिके ॥

निरीषम्। न। फले। फालाधारे। नि रीशे ॥ इतिभरते। मरटीकाकृत्॥ निष्कान्गाईषा ऽस्मात्। निरादय इति समासः॥

निरीइ:। वि। निराकाङ्चे। प्राप्तस मस्तैश्वर्ये॥ निरीइस्य ट्रागं न्द्रप:॥ ईहार्हिते॥ पुं। विष्णो॥

निक्त्रम्। न । वेदःक्रविशेषे ॥ यथा

। ज्योतिषामयनं नेचं निक्तंत्रीच

मुचत इतिसृतिः ॥ पर्मक्रने ॥

निष्पा

देवविद्यायाम् ॥ चि । निर्वचने ॥ ॐ स्पष्टे ॥ कथिते ॥ निश्चयेने क्तोधी नेन । वर्णागमा वर्णविपर्ययश्च दे। चापरी वर्णविकारनाशा । धातास्त द्यातिश्रयेनयाग स्तदुच्यतेपच्चवि धं निरुक्तम् ॥

निक्तिः। स्त्री। निर्वयने ॥ निश्चिते। स्तिः॥

निरुद्धम्। न । ध्येयाकारहक्तेनिरेषि
॥ निरुद्धिकां पष्मी षिक्तस्य प्रस म्यक्तातसमाधिभूमिः । तदुक्तम्। तस्यापिनिरोधे सर्वहिक्तिनरोधानि वीजः समाधिरिति ॥ वि । संरुद्धे। रोधविशिष्टे ॥ निश्चयेनस्टुम् ॥ निरुद्ध प्रकाशः। पुं। मेद्रजातस्त्रहरो। ग्रियोषे ॥ इति भावप्रकाशः॥ निरुद्धमे ॥

निरुपद्रव: । चि । उत्पातर्हिते ॥ निरुपञ्जव: । चि । निर्वाघे ॥ निर्गत उ पञ्जवायस्मात् ॥

निर्पमः। चि। अनुपमे । उपमाशून्ये
॥ निर्मता उपमासाहश्यं यस्त्रसः॥
निर्पाखः। चि। असति ॥ वाचामन
सश्चागाचरे विषयतयाह्नेखायाये
॥ निर्मतः उपाखायाः प्रस्थवत उ

पबद्धेः ॥ अस्फुटस्वरूपे ॥

398

निरेनाः 🗴 निरुपेचः। चि। अनुपेचे । उपेचार निरेभः। चि। निः मञ्दे॥ यस्मात्॥ निक्सः । चि । यज्ञादा भागत्रः पृथ न्कृते॥ निरुढ:। पुं। निरुद्धचचयाकेशब्दे॥ यथा। पूर्वस्वामिसम्बन्धाधीनं तत् स्वाम्यपर से यचह्रचे स्वत्तं तच निरू ढोद।यभव्द इतिदायभागः॥ निरुद्धचया। स्त्री। शक्तित्त्यस्य यायाम् ॥ यथा। निरुद्ध चयाः का श्वित् काश्वित्वेवच्च प्रतित द्रतिका-व्यप्रकायरीकायां सहेश्वरः॥ निरुदा। स्ती। सत्तवणानिप्रेषे॥ निक्ट्रि:। स्त्री। प्रसिद्धी॥ निरूपयम्। न । यालोके ॥ विचारे॥ निद्धं ने ॥ इतिमेदिन (॥ त्रानान् कूलेगब्दे ॥ निक्षितः । चि । नियुक्ते ॥ कृतनिक्ष्प निर्मातः । चि । निःस्ते । विद्यप्राप्ते यो ॥ उपकल्पिते ॥ निरुष्:। पुं। वित्तिभेदे ॥ यथा । व- निर्मान्यः । वि । गन्धश्रान्ये ॥ संचितः। यःबेहैदीयते स स्वादन् तर्वे ॥ वि । जहशून्ये ॥ निश्चिते ॥ । गसु० । ग्रह्मवृहित्त्यप् ॥ 🕉 निरेनाः। 🖘। निष्पापे॥

**2** 8888

निग्गंस हिते ॥ निर्मता उपेचा श्रीदासीन्यं निरोधः । पुं । नाश्रे ॥ रोधे ॥ निरोध नम्। द्धिर्ः। घष् ॥ प्रख्ये ॥ नि बहे ॥ निरोधनम्। न। निरोधे। प्रस्यपने भने ॥ कारागारप्रवेभने ॥ क्षिर् आ वरगो। स्युट्॥ निरोहुथः। दि। रचगीये॥ निर्ऋति:। पुं। दिक्पालविशेषे । नै-ऋतकायाधिपता॥ स्ती। असच्या म् ॥ नियताऋतिष्टेगायन। निर्गता मृते: गुभादितिवा ॥ वि । निक्ष द्रवे॥ निर्भृष:। पुं। सामवेदे ॥ निरन्तरम् च्हक्ति। ऋगतिप्रापणयाः । अ े सेनिरीतियक् ॥ निर्ऋयोहिसेति वे दभाष्यम् ॥ निमी:। पुं। देश्रे ॥ इति हेमचन्द्रः॥ ॥ निर्मृते ॥ नितराङ्गतः ॥ सिदिधा द नुवासाखो निरूष्ट चेति निर्माधनम्। न । मार्षे ॥ मध्यक्षर् ने

। भावे खाट् ॥ वासनगमकः। कषायचीरतेलैंग्री | निर्मान्धपूष्पी। स्ती। शालमणिहुमे ॥ निरुष्ट:सनिमदते इति ॥ निग्रहे ॥ निर्माम: । पुं । निःसर्थे ॥ निर्मनम् निर्मामनम्। न। प्रतीचारे। दारि ॥ 🕉

**8888** 

निग्रन्य

🐯 विशेसनदारम्। न। नैवीहिके॥

निर्मुणः । पुं । परमात्मनि । परमान न्दे ॥ चि । परमार्थतः सत्त्वरजस्तमा गुणर्हिते ॥ रूपादिगुणही ने ॥ नि धर्मके ॥ निर्मताः गुणाः सत्त्वाद्या रूपादयावा यसात् ॥ विद्यादि मून्ये ॥

निर्मुषा। स्त्री। गुराचयापचयापचय रहितसाम्यावस्थमायापाधिकव्रह्मस्र पिष्यां यक्ती॥

निर्मुण्डी। सी। नी संग्रेषाख्याम् ॥ सिन्द्वारे। संभास् रित भाषा। नि सिन्दादित गीडभाषा ॥ श्वेतनीस पुष्पभेदा निर्मुण्डी दिविधामता॥ श्रज्जकन्दे। कर हाटे॥ निर्मुडित। गुडरचायाम्। रमुपघेतिकः। पृषो द्रादिः ॥ गुडाद्वेष्टनान्दिर्मतेति स्वामी। गीरादिः॥

निर्म्मूढः । पुं । दचकाेटरे ॥ वि । सं वृते ॥

निर्श्रेत्यः । पुं । नक्षे । चपणके ॥ निः स्वे । निर्दु ने ॥ वालिग्रे । मूर्खे ॥ चू तकारे ॥ ग्रन्थेभ्योनिर्गतः ॥ मुनै ॥ दि । निर्वेद ङ्गते ॥ निः सहाये । नि वृत्तहृद्यग्रन्थाविति श्रीधरस्वाभी ॥ निर्श्रन्थकः । पुं । चपग्रे ॥ निष्मले ॥ दि । श्रपरिक्हदे ॥ निर्घात:

निर्श्वसम्। न। सार्षे॥ ग्रथिकाटि

निर्मित्यकः। पुं। चपर्यो ॥ चि। निपु

निर्योद्धः । वि । निष्वेतुं प्रक्ये ॥ निर्घटम् । न । वस्तुमनुजसङ्कीर्थां इट्टे ॥ इतिहारावस्ती ॥ नरश्रून्यहट्टे ॥ घटश्रून्ये ॥

निर्घयटः । पुं । निषयि । निर्घयटे । गयसङ्ग्रहे । ग्रन्थानां स्वीति-खाते ॥

निर्घातः। पुं । वाय्वभित्रतवायुप्रपतन जन्यशब्दविशेषे ॥ यथाइवराष्ट्रः। पवनः पवनाभिष्ठते। गगना द्वनै। यदा समापतित । भवति तहा नि घातः सच पापा दी सविष्रग्रदतः॥ १॥ अथवेखादर्भनफलम्। सर्वीद ये ऽधिकर्णिकन्द्रपधनिये।धाङ्गमाव बिग्बेच्या:। आवहरां में ऽजाविक मुपद्याच्छूद्रपाराँ प्रच॥ २॥ आ मधाज्ञा हाजापसेविना बाह्मवांस पीडयति। वैश्यजबदां स्तृतीये चै। रान्ष्रहरेचतुर्थेतु॥ ३ ॥ अस्त्रंया ते नी चान् प्रथमेयामे निइन्ति स स्थानि । राचेदितीययामे पिशाचस इंघानिपीडयति ॥ ४ ॥ तुर्गकरि य स्तृतीये विनिष्टन्या द्यायिन रच निर्ज्ञांच:

तुर्धेच । भैरवजर्जरणब्दे। याति य त स्तां दिशंहिना॥ ५॥ भृयक्तरी चगतज्ञातध्वनिरेवायम्॥ निरव् सवज्ञपाते ॥ यदान्तरीचेवजवान् मार्तोसर्ताइतः। पतत्त्वधःसनि र्घातीजायतेवायुसम्भवद्गति ज्योति-षम्॥

निष्टेगः। चि। निर्द्ये॥ निर्धीष: । पुं। शब्दमाने ॥ निर्धीषण म्। घुषघ्षौ । निष्यूर्वात् घञ् ॥ निर्ज्जनः। दि। विविक्तः। जनैरना की में ॥

निर्ज्जरः। पुं। देवे। सुरे॥ जरायानि ष्कान्तः। निराद्यःकान्तासर्थेपष् म्याद्रतिसमासः ॥ अनेकान्तवादिनां सप्तपदार्थेषुपदार्थविशेषे॥ तप्तशि बाग्यनकेशोसुचनादितपःसच्य निजी ग्रंबी येङ्कर्म निर्जर शब्देन तैय-चते ॥ वि। जरात्त्वत्ते ॥ न। सु धायाम्॥

निर्ज्जरसर्षेप:। पुं। देवसर्षेपञ्चे 🕕 निर्जारा। स्त्री। गुड्चाम् ॥ तालप ग्याम्॥

निर्ज्ञातः। वि। जबहीनदेशादै। ॥ यथा। सम्माहादशमध्वजाद्यगतिना सम्मूर्च्छितानिजेले तुर्यदाद्भविद्व निक्रिरियो। स्त्री। नदाम्॥ **⊗ सम ॐ ती ॐ ॐ** 

निकारी

षष्टी त्रपपचमस्यनदमभ्ःसप्तमी 🕸 वर्जिता प्राप्ती त्यष्टम वेदनां प्रथम हे तस्य स्तृतीयाम वेतिवल्लाच सेनः॥ निर्ज्जेखा । स्त्री । ज्येष्ठशुक्षेकादश्या म्॥ यथाच्यासाभीमसेनं प्रति । वृषस्थेमिय्नस्थेऽ के गुक्ता हो काद भी हिया। ज्येष्ठे मासिप्रयत्नेन सापास्या जनवर्जिता ॥ सानेचाचमनेचैव व र्जवित्वोद्रबंव्धः । उपयुद्धीत नैवा न्यद्वतभङ्गोऽन्यथा भवेत् ॥ उद-यादुद्यं यावद् वर्जयिन्वाजलंबुधः। अवयताद्वामोति दादशदादशीफ खिमति॥

निर्ज्जितः । नि । वशीकृते ॥ विजिते । प्राप्तपराजये। पराभृते ॥ नितरां-জিत:॥

निर्ज्जितेन्द्रियग्रामः । वि। यता ॥ इ न्द्रियागाङ् ग्राम:। निर्जित इन्द्रिय ग्रामा येन ॥

निर्जीव:। वि। जीवात्मर्हिते ॥ प्रा श्विश्रन्ये ॥

निकर्दरः। पुं। जरे। पर्वतानिस्मृतज खप्रवाहे। जर्णा इतिभाषा ॥ निर्ज रगम्। जृष्वयोद्यानी। ऋदारप् ॥ सहस्रांगुतुरक्ते ॥ तुषास्ती ॥

तीयमतिमन्नेकाद्याभकानी । सा निक्रारी । पुं । श्रे ले । पर्व ते ॥ निर्फे 🌋

S S S S

निस् यः

数数数数 数 数 数 (数) राःसन्यसाम्। मत्त्रवीय इनिः॥ निक्रिरी। स्ती। नदाम्॥ निर्जरे॥ निर्साताद्री। स्ती। सन्नोद्याम्॥त नुमधायाम्॥ नितरां नतं नम्रम् दरं यखाः॥

निर्साय:। पुं। विचारे। तर्के। चर्चा याम् ॥ अवधार्गो। निश्वये॥ विरो धपरिचारे ॥ परस्परविद्युर्थानां सुन्धादिवाक्यानां विरोधपरिचारे गार्थावधारगंनिर्णयः। उन्तन्त्र । त स्त्रे विप्रतिपद्मानां वाक्याना सितरे तरम्। विरोधवरिष्ठारा ऽपनिर्णय स्तत्त्वदर्भनमिति॥ निर्णय एवतत्त्व दर्भनमिन्सर्थः॥ निर्धयनम् । स्वी ष्। भावे एरच्। उपसगीदसमा से पीतियात्त्वम् ॥ अधिकर्याविशेषे ॥ न्यायमते तदभावाप्रकारकचे स तत्प्रकारकज्ञानं निर्धः। था। विक्रमान् पर्वत इच्छाद्वा धः ॥ द्रतिभाषा प॰ ॥ तदुर्मा विक्य निर्मित्तः। चि। ग्रोधिते। अपनीतम नप्रकार्त्वान्यप्रकार्त्वानिरूपितप चतावच्छे दकाव चिल्ल विश्वेषताशा खि जानमिति जगदीयः ॥ अस्य ज चयमाहमातमः ॥ यथा । विस् प्य पचप्रतिपचाम्यामधावधार्या निर्धेय:॥४०॥ विस्थ्य सन्दिश्च पच प्रतिपद्मास्यां साधनापातसाभ्याम्

निर्सात:

उपासमः पर्पचदूष यम् अर्थस्या अ वधार्याम् तद्भावाप्रकारकं तत् प्रकारकं ज्ञानम् । यद्यप्रेतावदेव निर्यायसामान्यसच्यां तथापि वि सध्ये त्यादिकं जलावितग्डास्यसी यनिषेय मधिकृत्य । तद्त्रम्भाष्ये । मास्त्रेवादेच विमर्भवर्जमिति । एवं प्रत्यचतः शब्दाह्यनिर्धये न विसर्भ पचप्रतिपचापेचेति॥४०॥ चतुष्पा द्यवहारान्तर्गते श्रेषपादे। फैसला इति डिगरी इतिचेतरभाषा॥

निर्यायनम्। न। निर्याये ॥ निर्णयपादः । पुं । चतुष्पाद्यवद्यारा नार्गतव्यवद्वार्विश्रेषे ॥ तद्यस्वरूपं यथा। मिखितानां सभासदां पराजि तायमि खन्धार्यमिति स्वक्रार्त खम् ॥

निर्सायनम्। न । गजापाङ्गदेशे । नि य्याखे ॥

ले ॥ निर्धिक्रतेसा । यिजिर्भीच पे। षणया: । हा: ॥ जबदेवग्रह मे व प्रायानं गोदिनाखयम्। निर्विक्त पादः प्रविशेचानिधितः कदाचनेति स्ति:॥

निस्तिः। च । कृतनिस्ये । निस्त्यी 🛭 कृते ॥ यथा । निर्णीते व्यवसारे तुम्रळ

निहिंग्ध:

माणमपानंभवेत् । निष्ठितंसाचि- निर्द्धियमानः । दि । उचार्यमाणे ॥ योवापि पूर्वमा वेदितं नचेत्॥ यथा पक्केष्मान्येषु निष्णचाःप्राष्ट्रषे।गुगाः । निर्णीतव्यवदाराणां प्रमागा सफलं तथेतियवद्यारतत्त्वम् ॥

निर्से जकः। पुं। रजके ॥ निर्धेने ति। विजर्ा ब्रुल्। उपसर्गीद्समासे ऽपीतिगान्वम् ॥

निर्सी जनम्। न । चाजने ॥ निर्धाजे स्येट्॥

निर्मीता। चि। प्रतिभुवि॥ निर्देटः । वि । द्याचीने । निर्देशे ॥ िनम्प्रयोजने ॥ परापवादरक्ते । अ निर्देश्यः । वि । निर्देष्टुं प्रक्ये॥ न्यदेषरते॥ सत्तेतीवेषीतिश्रव्।। निर्देश । वि। निर्देशकर्त्तरि॥ निर्देशः । वि । द्यादीने ॥ निर्मता द निर्देशः । वि । देशवर्षिते ॥ यथा । या यंसात्॥

निर्दरम्। न। निर्भये॥ सारे॥ चि। कठिने ॥ अपये ॥ इति मे दिनिकर:॥ निर्गतः इरायसात्॥

निर्देष्टनः। पुं । भक्तातके ॥ श्रदा श्रन्ये ॥

निर्देहनी। स्ती। मूर्वासतायाम्॥ निहीता। वि। खबनकत्तीर ॥ यथा द्वरति निर्दाता कचं धान्यव रचती

निहिंग्धः। चि । विचिनि । सांसले ॥

निद्धीर निर्हिष्टः। चि। प्रदिष्टे। प्रदर्शिते ॥ क थिते ॥ निश्चिते ॥

निर्देशः।पुं।निदेशे। शासने। आ चायाम्॥ निर्देशनम्। दिश्रः। घ ष् ॥ निर्दिश्यते ऽ भिषीयते ऽ नेने तिथुत्पत्था प्रतिपादकप्रब्दे । ना-वि ॥ भुता ॥ नाभिनन्देत सर्गां ना भिनन्देत जीवितम्। कालमेव प्रती चेत निर्देशं भृतके।यथा ॥ व्यवहा रे ॥ कवने ॥ उपान्ते ॥ देशान् नि कानी ॥ निर्च विष्मिवि॥

निर्देश दर्शियचात् सदेशियः प्रय . च्छति । समृत्याद् दिगुणं दाप्यो वि नयंतावदेविचितिमिताचरा ॥

निर्देन: । पुं। जरहवे ॥ वि। धनहींने॥ निर्दुर्म्यः । चि । धर्मर्इते ॥ निर्द्धारः। पुं। निश्वये॥ निर्दारणम्। न। जातिगुणिकयासंचा

भिः समुदायादेकदेशसः पृथक् क रगो ॥ तत्रयतश्चनिद्धारगादतिषर्छी सप्तमीच विमिक्तिभैवति। यथा। म नुषायां मनुष्येष्या चित्रः मूरत अ मः। गवारेगाचुवा कृष्णासम्पद्धचीरा द्व RXXXX

निर्धस:

श्रतमा इति ॥ निश्चये ॥ तच्ये ॥

निर्द्वारितः। चि। कृतनिश्ये॥ निर्द्वार्थः। चि। निर्द्वारखीये॥ नि:प्र क्कं कर्मकर्त्तरि॥ निहीर्धः कार्यकर्त्ता यः संयतन् सत्त्वसम्पदा । व्यसने ऽभ्य द्येवापि ह्यविकारं सदामनः। त त्तुसचमिति मोक्तम् ॥तत् सम्पदा संयतन् उद्यमं कु विन्त्रयर्थः । संयु त इतिवा पाठः ॥ निश्चयेनश्रियते । धन्। ऋहले। ग्यंत्॥

निहुतः। वि। खिखिते। परिच्यक्ते॥ नितराङ्कम्पिते ॥ समुन्मू चिते ॥ निर्द्धात:। वि। मचािलते ॥ धावे: क र्मण कः। च्छोरितिवकारस्रोठादे भः। एत्येधस्यूठ् स्वितिवृद्धिः॥

निर्द्धानम्। न। निधाने ॥ दर्भने ॥ थो चिन्तायास्। स्युट्॥

निर्दन्दः। चि। भीतीवणादिदन्दसि णा। रागदेषादिदन्दर्हिते॥नि गैतीदन्दात् दन्द्वेभ्योवा॥

निर्ह्मसः। पुं। आग्रहे। अभिनिवेशे॥ वपुर्वागधीषु निवन्धः कर्मिगो नत् साचिषा। ज्ञानिनः साच्यलेपचेनि निर्माद:

। अध्वगानामध्वरोषुवा धावन्तः श्री निर्द्धाधः । वि । निरूपसुने ॥ विविक्ते ॥ अ निर्भटः। दि। इहे ॥

निर्द्वाराषीयः । वि । निर्द्वार्धे । निर्द्वारि निर्भयः । पुं । अजानेये ॥ इयोत्तमे ॥ वि। भीतिर्हिते ॥ निर्गतं भयं यसात् यस्य वा॥

> निर्भरम्। न। अतिमाने ॥नि:शेषेग भरोभारे। इपसर्गान्तर्निवृच्य र्घेनिभरमित्त्युक्तम् ॥ वि। तदित॥ निर्भक्तनम्। न। खजीकारे॥ अज क्तके ॥ इतिमेदिनी ॥

निर्भिक्तितः। चि। धिक्कृते। निन्दिते । क्रतनिभक्तसने ॥

निर्भाग्यः । वि । भाग्यदीने । सन्दे । मृद्धे ॥

निभाज्यः । चि । घृषक्कार्ये ॥ निर्भिन:। वि। नितरांदारिते॥ निर्भित्रचिर्भिटः । पुं । निर्भित्रकर्तटी सखे। फूट द्रतिभाषा ॥

निर्भीकः । चि । निर्भये ॥ निर्माचिकम् । अ । सचिकासाम-भावे॥

निस्मटः। पुं। इट्टे ॥ निर्मायनम्। न। नितरांविलाडने ॥ श्रतिनिर्मयना द्या श्वन्दनाद्पि जा यते। विषायते ऽस्तमपि ययापथ्यं स्मूर्घतः ॥

र्वन्धो नेतरचि ॥ निश्चयेनवन्धः ॥ निर्द्धादः । पुं । सद्हीनगजे । उदाने 🎇

हिते॥

निर्मान:

ा सदाविर्गतः । निर्गतामदा s निर्मानमादः। विश्व मानमादायां सादा॥

निर्माधा। स्त्री। निषकायाम्॥ निर्मान्यदार । न । अरगौ । बक्ति निर्माल्यम् । न । देवापिते किरते । सन्धे ॥

निर्माम:। वि। भिची॥ दे हेपिममेति प्रच्ययरहिते ॥ गरीरयात्रामात्रार्थे पिषारअक्मीचिप्तकीपीनाच्छाद-नादै।ममेदिमच्यभमानदीने ा। निर्माखा। खी। पृकायाम् ॥ देइपुचक्षाचादिषु स्वीयेषुममता | निर्म्भितः । दि । कृतनिर्माणे । निष्पा शून्ये॥

निर्मार्थादः । वि । अविनीते ॥ निर्मतो । निर्मातकः । वि । मन्त्री पथा दिभिनि मार्घादायाः॥

निर्मातम्। न। निर्मात्वे॥ अभके॥ निर्मातः। स्त्री। निर्माषे। रचनाया ति। मलहीने। गुढे ॥ रजस्तमे। मनामित्रिते ॥ रागादिमचर्हिते ॥ मचान्त्रिगतम् । निर्गतं मचम-स्मादा॥

निकालापनः। पुं।स्फटिके॥ निर्माणम्। न। निर्मिता ॥ सारे ॥ समज्जसे॥ नामभेदे॥ इतिहेम चन्द्रः॥

निम्नाता। चि। निर्मायकर्त्तरि॥ नि

्रं निर्मानः। चि। मानर्हिते॥ निर्मते। अस्त्रे मानात्॥

हिते। रिवते॥

ष्पादिते॥

निर्माच:

निव्कानी। अच्छाराविवेकाम्यां र

देवेच्छिष्टह्ये ॥ यथा । अवी विस

र्जनादृहर्यं नैनेसं सर्वमुखते। विस

जिते जगनाचे निर्माखं भवतिच

्यादिति॥ वि। मास्यशून्ये॥

म्॥ स्रमाधारयचमलारकारियीर चनाइनिर्मितिरितियाखातारः॥ ॥ अविद्यातकार्यस्च गमस्दित- निर्मात्तः। पुं। मुत्तकस्के भागिनि॥ वि। त्यक्तसङ्गे। निष्परिग्रहे॥ निर्मात्तः। स्ती। निवृत्तौ ॥

निर्माटः। पुं । वनस्पता । ऋषुष्पवृचे ॥ खरीरे ॥ सूर्य ॥ न । करशून्ये इ द्वे। पर्याजिरे॥

निर्मीकः। पुं। मेाचने ॥ बोसि ॥ स बाहे॥ सर्पनम्का अधिकाषे॥ निश्चयेनम् चते। मुच्छः । कर्म विघन्॥

निर्मीचः। पुं।त्यागे॥ माचामावे॥

निर्थन्त्रणः। वि । विशृङ्खले । प्रवा- निर्थागः। पुं। गाःपादवस्थनरज्जी ॥ धे। निर्मले। खक्क्दे॥

निर्धायम्। न। वार्षापाङ्गदेश्रे॥ मे। निर्ह्मचयाः। वि। खचयादीने। पाएड चे॥ अध्वनिर्गमे॥ पशूनांपाद्वस्य

ग्रे। खुट्॥ निर्यातनम्। न। वैरशुद्धी। दाने। त्या निर्ह्मेखनम्। न। कर्षसे॥ दै। स्वार्थेग्यनः। भावकर्मकर्गा

निर्यास:। पुं। कथाये। काथे। कथि तह्यासे ॥ एचहवे । एचानिर्म-

। गृंद् इतिभाषा ॥

निर्युतिकः। वि। युत्तिर्हिते॥ यथा निर्द्धपणम्। न। दाने । अनादीनां । नहि क्रियार हितं वाक्यमस्ती तिमा भञ्दमतिमकाभिका ॥ निर्मृतिका तिन्यायः ॥

निर्धेषः। पुं । निर्धासे ॥ इति यः मा ॥ निर्धर्त्तयन् । चि । कुर्वति ॥ . निर्यूहः। पुं। आपीरे। श्रेखरे ॥ दा निर्व्वात्ते । वि। निष्पादिते ॥ रे ॥ निर्यासे ॥ नागद्रत्ने ॥ निर्यू निर्देष्टराम्। नान्योक्त्या प्रस्तुतकथा

निर्वह

त्वात् धातार्यंडागमः॥ सत्तवार्यो॥ अ

निर्युज्यते गारनेन। युजिर् । घञ्॥

रपृष्ठे ॥ इति हेमचन्द्र:॥

नदामिन ॥ निर्धास्यनेन । याप्राप निर्मितः । पुं। श्रीकृष्णे ॥ चि । खेपर हिते॥

गे ॥ न्यांससमर्पेषे ॥ यतनिकारा- निर्ह्मिपः । चि । खेपवर्जिते ॥ शुद्धे ॥ आ

सङ्गर्हिते॥ पापशून्ये॥

दै। खुट् ॥ मार्गे ॥ इति हेमचन्द्रः॥ निर्ह्मी डित:। चि । आलोकिते ॥

निर्यासः। पुं। पातवाहे ॥ १० हे० ॥ निर्द्धयनी। स्वी। सर्पस्वित्र। निर्द्धा ॥ यस्रांत्वचिसर्पानितरां सीयते सा

निर्द्धयमी सर्पेत्विगतिया खातारः॥

च्यकिततांयातेरसिक्षेषे । वेष्टके निर्वचनस्। न । निर्वती। यञ्जीभ

धाने ॥ निश्चितं वचनस्।।

संविभागे ॥ टुवप् । भावेत्सुट् ॥

चां प्रवादानियुं क्तिकत्वा दश्रद्धेय इति निर्द्धरः। वि। निर्द्धरार्थेषु। इति हेमा

नेकार्छ:॥

हुवायास्तुनास्याभिविनिवार्यने इ. निर्व्वर्धानम्। न। दर्भने ॥ वर्षात्रब्दात्

सच्यापेतिणिच्। त्युट्।

इति। युइलीकिकावातुः। इगुपधे समाप्ता। प्रकृताभिनयस्य निवीहे अ

तिकाः ॥ निद्वचितिया । पृषोद्रादि । निरायाम् ॥ निर्वाहीनिर्वेष्ठयाम्। 💥

निद्वाग

वहेल्धुंट्॥ नाटकसन्यन्तरे॥यथा
। मुखं प्रतिमुखर्चेव गर्भा विमर्ष
एवच । तथानिर्वष्ट्रसम्बेतिनाटके
पद्मसम्बद्धतिभरतः॥

निर्वेद्या। स्त्री। निष्ठायाम्। प्रकृता भिनयनिर्वेद्वे। निर्वेद्यये॥ टःप्॥

निर्वेहिता। चि। निर्वेहिर।। निर्धाणम्। न। असाङ्गमने। विनाशे ॥ निर्वृती ॥ गजमक्तने ॥ सङ्गमे॥ माचे। अपन्री ॥ यथा। यतितवां समचेन निर्वागमिपचेक्तति ॥ समत्त्र इनिवाणं फलम् कांत्र तीस् ता ॥ सर्वदु:खापणमचचचं परमा नन्द रूपं निवासिमितिभाष्यकाराः। सर्वदु:खापश्रमात्मकत्वात्वरतिश्रया नन्दरूपत्वाच परमपुरुषार्थकेवस्य रूपंत्रह्मानवीयामिन्यु चतद्रति था-खाकारः॥ अपुष्यपुष्योपरमेयंपुन भैवनिभैयाः । शान्ताःसन्त्रासिनाया न्तितसी माचाताने नमइतिविष्णी-निर्वाणक्रपत्त्वेभारतवचनम् ॥ नि श्वते ॥ शून्ये ॥ विश्वान्ते ॥ अपवर्ग-साधनग्रन्थविश्रेषे ॥ विद्योपदेशने ॥ म्रादिग्विकले (ऽ)॥वि। मु क्ते॥ याने मुनिवह्यादे। चरमा वस्यम् नै। ॥ चरमावस्यवज्ञी ॥ दन्धा विशेषनं निशेषम् । गच्छेक

वाधाताभावेल्युट्॥ निर्वातिसा। वा अ गतिगन्धनयाः। गत्त्यर्थेतितः। नि वाणोऽवातद्रतिसाधु॥ स्रादिनानि वाणोइसीनिमम्बद्ध्यः। स्राद् ना निर्वाणं मुक्ति निवृतिश्चेत्व्यपिव दिना॥ यथा। प्रियद्रभनमेवास्त्-े

निद्वार्थ:

ने येन सरागेगापिचेतसेति॥ निर्द्धागमस्तकः। पुं। मुक्ती॥ इति वि कार्यक्रियः॥

किसन्यदेशनानारै:। निवासमाप्य

निर्द्धातः । दि । वायुर्हिते ॥ निर्देशित स्रा । वा ० । गच्छेष्टीतिक्तः ॥ निर्त रावातागता वा ॥

निर्मादः । पुं। लेकिवादे ॥ परिनिष्ठि तवादे ॥ अपवादे ॥ निर्वदनम् । वद्यक्तायांवाचि वद्यभिवादनस्तु च्योबा। निष्णुवाददेभावेषञ् ॥

निर्द्धापः । पुं । निवामे ॥ निर्द्धापणम् । न । वधे ॥ दाने ॥ टुव-पत् । स्वार्थण्यन्तः । स्त्रावैभोदयो वा । स्युट् ॥

निर्द्वायः । वि । वर्ष्त्र ॥

निर्द्वार्यः । वि । निः गङ्ग ङ्कमं कृति ।

सत्त्वसम्पद्गसम्पतम् कार्यकर्ष्त्र ॥ भ

यिक्र मस्यसनाम्यद्या दै। निर्दे कारं

सनः सत्त्वम् तत्स यदासम्पतन् उ

दमं कुर्वन् ये। निष्याङ्को भूत्वाक संक

※ 数数数数 数 数 数 数 数

निद्धिक

कते सनिवार्यं उच्यते ॥ निश्चयेनवि यते। वृष्ः। न्द्रहत्ते। ग्रंत्। निक्षासनम्। न । सार्यो । इंसने ॥ नगरादेवी इष्कृती ॥ वासच्छे दे। चुरादि:। भावे खाट्॥ निद्वासितः। वि। निष्कासिते॥ निर्दास्यः। चि। निर्दासनीये॥ निर्वाह:। पुं। कार्यसाधने ॥ निर्वेष ग्रम्। वष्टु । घञ् ॥ निष्यत्तीः। स माप्ती ॥ यावता स्नात् स्वनिवीषः स्वीक्यात् ताव दर्धवित् । आधि-को न्यूनतायाच्य च्यवते परमार्थत द्रस्युपदेशः॥

निर्देशहकः। पुं। कार्यसाधके। सम्पाद के ॥ निहस्वपर्निवी इकस्य परापे चाभवति ॥

निद्वी इकेकाम्। न। सङ्गच्यनारे ॥ साचात्परम्परयावा एककार्यानुकू खत्वे॥

निही इसम्। न। निर्व इसे ॥ निर्वाहिका। स्ती। प्रवाहिकायाम्॥ निविकालाः । पुं। सत्रीवकलपश्चम्ये पर मात्मनि ॥ वि । वाल्यनाहीने ॥ नि रस्तभेदे ॥ निर्गते।विकल्पोविवधा कल्पनायसात्॥ भागैकवासनांत्य का त्यज न्वं भेदवासनाम्। भावाभा-वै। तत खाक्कानिविक खोस्यताभव॥ निविक

निर्विकस्यकः। पुं। असम्प्रज्ञातसमा-चै। ज्ञाल्जानादिविकल्पभेदलया पेच्या ऽदितीयवस्त्रनि तदाकारा-कारितायाश्चित्तवृत्ते रिततरामेकी भावेनावस्थाने ॥ तत्रहष्टान्तः। ज-स्वाकाराकारितस्ववगानवभासेन ज खमात्रावभासवत् अदितीयवस्ता-काराकारितचित्तवृत्त्वनवभासेना-द्वितीयवस्तुमानमेवभासतर्ति ततश्चास्त्रनिविकस्पकसमाघे: स-षु मेश्चाभेदशङ्का न भवति। उभयष द्रस्यभाने समानेऽपि तत्त्वावा सङ्गायमाचेषा तये।भेदापपत्तेरि-ति। सुषुप्ती वृद्धिष्टि नास्ति वृद्धेः कार्यात्मनावस्थानस्य तस्त्रचयन्वा-त्। इचत् वृद्धिवृत्तेरदितीयवस्ता-काराकारिताया अवस्थानाङ्गीकारा त् सुषु सोर्भे दे।पपत्तेरितिभावः। ना पिमुक्तावतिथाप्तिः। तवापि अवि चातत्कार्यसं**स्कारा**णा म खन्तम्-क्केदात् । इष्टपुनस् सानादिस्यव चारदर्भनेन तेषामनुवृत्तेरिष्टचात् । नापिजीवन्युक्ती प्रसङ्गः । तस्ययु खानद्शायामपिवाधितानु हत्तिमा-चप्रपचावभासेपि स्वस्वरूप एवाव-स्थानात्। साधकस्यवाधितान् ष्टति आव्यपचावभासाभावादिति

निर्दिस:

वि। निरक्तभेदे ॥ स्वा॰ कः ॥ \*॥ न । प्रकारता विशेष्यतानापन्नसम्ब न्धानवगाश्चरीन्द्रयज्ञाने ॥ यथा । त्रत्रमानाप्रमानापित्रानं यकिवि-कल्पकम् । प्रकारतादिशून्यं चिस विकल्पास्यं तदतीन्द्रयमिष्यते। इ तिच आषापरिच्छे दः॥

निर्व्यक्तसमाधः। पुं। निर्विकला के ॥ खयविचेपक्षायरसास्वाद्खच यविष्ठचतुष्टयेन विर्ह्तिं चित्रंनि वातही पवद चलंसद खराउ चैतन्यमा चमविष्ठते यदा तदानिविकलाक समाधिक्च ते ॥

निर्विकारः । पुंा जन्माद्विषड्भाववि कारहीने आत्मिन ॥ चि। विकार शुन्ये ॥ अकृतेर्न्यथाभावाविकारः । निर्मेते। विकारी ऽस्मात् । निराइय द्ति समासः॥

निर्द्धिकारता । स्त्री । विषयानुसन्धान राहि खो ॥ प्रकृतेरन्यश्रामावाभा-वच्चे ॥

निर्देखः। ति । प्राप्तवैराग्ये । विरन्ते ॥ यथा । निर्विसोष्ट्रमनेनवासेन । यथायानिविस्रोष्टं द्चिसेन मार्भेग गतागतसच्यो नेती प्रभाष्यम् ॥ निस्पपदादिदेः कर्मियातः। निर्वि निर्द्धिषी

साखोपसङ्खानात् पर्धायत्वम् पूर्वे बैस्ट हुत्तम् ॥ विषयो । दृः खिते ॥ निश्चिर्। वि। खिन्ने॥ निर्विदाते खि खने। विदेत्रीनार्थाकिष्पूर्वीत सत् स्दिषे च्यादिना किए॥ म्बन्धानवगाष्ट्रियदिति ॥ जानयदि निर्दिन्या । खी । ऋचाखनुसाहिन-बाम्॥ विन्याहिनिर्गतनदीविशेषे॥ निर्दिशेष:। चि। समे। स्वगतभेदर हिते परमातानि । नानाविधभेद-रिहते॥ यथा । निर्विभेषं परम् ब्रह्म साचात्कर्तुमनीयराः। येमन्दा स्तेतुकम्यन्ते सविश्वेषनिरूपवैरि ति ॥ निर्मता विश्वेषा यस्मात्॥ निर्विषयः। चि। निरास्त्रमे ॥ निर्दिषा। स्त्री। त्याविश्वेषे। श्रविषा याम्। विषद्यायाम्। निर्विषी इति बीड भाषा॥ यथा। निविधा कट का भीताक पंचातास्त्र देश मनुत्। अ नेकविषद्रन्तीच वयानिर्मृषकारियी च्यसा गुगाः॥

> निर्द्विषी। स्वी। श्यामकन्दायाम्। उ पविषायाम् ॥ इयं चतुर्विधाभवति। रक्ता श्वेता भूगंकृष्णा पीतवर्णात थैवच। यथापूर्व चिवित्रेया वस्त्रा श्रे ष्ठागुयोत्तमा॥ सर्वदेशवद्रीलेपाट् भुक्ताश्वयथुनाधिनी । श्लेषानान् विं अ यतीरोगान् सद्योद्दन्यानिषेवणा- 🕱

निवेद:

दितिभावप्रकाशः॥

निर्दिष्टः। दि। भुक्त ॥ कृतनिर्देशे ॥ प्राप्ते ॥ स्थिते ॥ विवाहिते ॥ कृता मिहाने॥

निहींजा। स्त्री। काकजीहा सायाम्। कस्मिस् इतिभाषा इतिराजनि घेग्टः ॥

निर्वीरः। चि। वीरशून्ये॥ निर्तीरा । स्ती । अवीरायाम् । पतिपु चिन्हीनायाम्॥

निर्द्धीर्थः। चि। निष्प्रभावे॥ निर्देत: चि। उपरतस्वभावे॥

निर्देतिः । स्त्री । सुखिती ॥ इसक्रम ने। मृत्यो ॥ सुखे ॥ माचे ॥ सि

निर्देतः। चि।निष्यन्ते॥ निर्देत्ते तेस्य

। दत्वर्त्तने। क्तः॥ आप्ते॥ निर्वृत्तिः। स्त्री। निष्यादे ॥ समाप्ती ॥ यथा ऽध्ययननिर्देशिरिति ॥ वि। र्शिस्हिते॥

निर्देदः। पुं। स्वावसानने ॥ एतावता कालेनाप्ययं न सिद्धः किमतः पर कष्टमित्त्वनुतापे। खेदे ॥ वैराग्ये ॥ यथा। यदाते मा इक जिल वृद्धि तितिरिष्यति । तदागनासिनिर्दे निर्धे ह्यामानः । ति । इतस्ततप्चाल्य श्रीतग्रस्त्र मुत्रस्य चेति ॥ श्रान्तरस

निर्हर

स्ति शान्तोपनवसीरसः ॥ परवैरा अ ग्ये॥ यथा। ततः कदाचि स्विवेदा जिराकाराश्चितेनच। लोकतन्त्रं प रित्यतां दुः खार्तेन भूगं मयेतिमा चधर्माः ॥

निर्धेश:। पुं। भागे ॥ बेतने ॥ सूक्क ने ॥ निर्वेशनम् निविध्यते ऽनेनवा । विश्व । अकर्त्तरिचेति इखप्चेति वा घञ्॥

निर्वेशनम्। न। उपभुक्ती ॥ निर्हें एनम्। ना डिचीरे। सूचवे ष्टननत्थाम् ॥ वि । वेष्टमर्हिते ॥ निर्वेद: । वि । सर्वभूते व्यपकारिष्य पिदेषर्हिते ॥ निष्क्राको वैरास्॥ निर्देखा। चि। निर्देखितरि॥

निर्वेगः। वि। स्वस्ये॥ निर्वाधनम्। न। छिद्रे। रस्ये॥ व्यथः । भावेल्युट्। निश्चयेनव्यथनं भयं चलनंवा यच ॥

निर्वे पे स्थ:। वि। निस्पृ हे॥ निर्वेढ:। चि। त्यक्ते॥ समाप्ते॥ निर्बेष्टः। पुं। ग्रेखरे ॥ दारि ॥ निर्या से ॥ नागदन्तके ॥ निर्श्वेषति । इ-गुपधितिकः॥

माने॥ स्य स्थाविभावे। निर्वेदः स्थाविभावे। निर्हर्याम्। न। दाहार्थे अवादिनय क्र

निजीन:

निर्हार:। पुं। श्रन्थासुत्पाटने । स्रभ्य वकर्षे ॥ मलमूचादि च्यागे ॥ नि इर्गाम्। हुन्। घन् ॥ यथेष्टवि नियागे ॥ न निर्द्धारं खियः कुर्युःक टुम्बादह्मधगात्। स्वकाद्पिच र त्ताहि स्वस्य भन्तु (नात्रया ॥

निर्देशिग्रहम् । न। विग्राचादि-निहीरस्थानम् । न।

च्यागार्थगे है। पाखरा इतिभाषा ॥ निर्देशी। पुं। दूरगामिगन्धे।समाक षिशा। वि। तद्दति॥

निहतः। वि। दग्धे॥ निष्टदिः। पुं। स्वाने। शब्दे॥ निषयः। पुं। गृहे। वेग्रानि॥ निषी यते ऽच। बीश्लेषणे। पुंसीतिषः॥ निखयनम्। न। आधारे ॥ स्थाने॥ निचीयतेस्मिन्। सी॰। त्युट्॥ निवायी। चि। निवासिनि॥

निलिम्पः । पुं । देवे । सुरे ॥ निलिम्प ति। खिपउपदे हे। नै। चिम्पेरिति शः। मुचादित्वानुम्॥

निसिम्पा। स्त्री। स्त्रीगवि॥ निविम्पिका । स्त्री । निविम्पायाम् ।

सै।रभेयाम्॥ स्वार्धेकन्॥ निखीनः। चि। निःश्रेषेणकीने । सं

निवहः

ने ॥ निष्काश्रने ॥ निःश्रेषे ॥ इर्गे॥ विवचनेकृत्य । अ 🌖 वार्चानयस्य त्य निवचनेकृत्वा। स्र। चिं॥ वचनाभा बानिवचने। अर्थाभावेऽव्यवीभावः । हतीयासप्तम्योवे इसम्। सधीप देनिवचनेचेतिगतिसंजा। कुगती तिसमासः॥

> निवंपनम्। न। पित्हे भ्यकदाने ॥ निवरा। स्त्रीः। कान्यायाम् । कुमार्या म् ॥ रङ् ० वृज् । स्रायां ग्रहरि च्यादिनाकमं एयप् ॥

निवर्त्तनम्। न । यावर्त्तने । निवृत्ती ॥ यते।यते। निवर्त्तते ततस्तते। वि म् चते। निवर्त्तनाहि सर्वती नवेद दु:खमग्विप ॥ त्रिंशतिवंशपिमाणे॥

निवर्त्तितः। चि । आबृष्ठे ॥ निवर्ष्यम्। न। मार्खे ॥वर्षे हिंसाया

म्। भावेच्युट्॥ निवर्हगीयः। चि । वध्ये ॥ निवर्ष्टितः। चि। अपदृते॥

निवसति:। खी। गृहे॥

निवसयः। पुं।ग्रामे॥ इति हेमचन्द्रः॥ निवसनम्। न। वस्त्रे॥ ग्रहे ॥ निव

मेल्युट् ॥

निवह:। पुं। समूहे ॥ नितरास्हाते । जहः । पुंसीतिघः ॥ सप्तवाय्व न्तर्गातवायुविश्रेषे ॥ नितरां वहति। अ वहः। पचाद्यच् ॥

ल्लाहरू निविदी क्रिक्ट निवातः। पुं। हटसनाहे। शस्ताभे स्वभीगा॥ आश्रये॥ चि। वात्र न्ये ॥ निषद्धी निवृत्ती वा वाताऽ सात्॥

निवातकवच:। पुं। श्रक्तिहकष्वके॥ हिर्ग्यक्तियोः पे चे दे च्ये। संहा द्पुने ॥

निवापः । पुं । पितृदाने । सपिएउना द्रश्चीपन्द्रेशेनदाने ॥ न्युप्यते निव पनवा। दुवपः। कर्मणा भावे वा घञ्॥ दानमात्रे॥

निवारः। पुं। निवारखे॥ निवार्यम्। न। निश्चयेनवार्यो॥ निवारितः। त्रि । निराक्तते । क्रुतनि बार्गे ॥

निवास: । पुं । ग्रंहे ॥ निवसन्यस्मिन् । वसः । घञ् ॥ निवासदेशे ॥ निवासे। नाम यत्र सम्प्रत्युष्यतद्ति माध्यम्॥

निवासी। वि। निवसनगीले ॥ निव सति तच्छी खः। वसः। गिनिः॥ निविड:। त्रि। सान्द्रे। घुने । नीरंप्रे । हरे ॥ निविद्याः केमाः ॥ अवटी टे ॥ नासिकायाःनतम् । नेविंडकृवि रीसचै। तद्योगान्नासिकानिविद्या॥

ळ निविरीसः। वि । अवनाटे । निविडे ॥ निवृतम् । वि । निवीते ॥ परिचित्ते नासिकायानतम् । नेिंडज्ञिरीस

निवृत

चै। तद्योगानासिका निविरीसा प् क्षोनिवरीसः ॥ सान्द्रे ॥ निविष्ट:। चि। स्थिते ॥ निविष्यः। क्तः॥प्रविष्टे ॥ यथा । उडुगगापरिवा रो नायकाच्या प्रधीना मसतम्यश रीरः कान्तियुक्तोपिचन्द्रः। भवति वि कत्रमृत्ति में एडलं प्राप्य भानाः पर सद्ननिविष्टःकालघुत्तंनयातीति॥ निवीतम्। न। काएसम्बिते यत्रसूचे ॥ चि । प्रावृते । परिहित बस्ते॥ नि वीयतेसा। येज्संवर्षे। क्तः। स मासार्णादिः ॥ यदा । निवीयतेसा । अज । अजेविः । वीगत्यादिष् वा। त्तः ॥ न्यजतिस्य निवेतिस्यवा। गत्सर्थेतिकाः ॥ निष्यधामागे वीतं गमन मस्य बा॥

निवीती । पं । कार्यकन्वियत्त्रस् चव-ति दिजे॥ शिरोवधाय दिच्यापाया दावपानुदृतेनस्यादेवसञ्जने सम्भ प्राज्ञन्वे यसस्य ने बस्तेवा निषीती दि जा भवति ॥ निवीतमस्यास्ति । अ तर्निठनावितीनिः ॥ कृतोपवीती देवेभ्यो मिवीतीच भवेत्ततः। म-नथांस्तर्येद्गत्त्वा ऋषिपुत्रा त्वर्षी स्तया ॥

। परिखादिना वेष्टिते ॥ निबिधते-

निवेश

सा। वृज्ा ताः॥

निवृत्तः। (त्र । व्यावत्ते ॥ गते ॥ परि निवृत्तचत्तुः। वि। आहृतनेचे॥ नि वृत्तानि विमुखीकृतानि विषयेम्य स्चं वि वाह्यानि करणानि येन॥ नित्रृत्ताता । पुं । निषेधे ॥ निषेध-स्त् निवृत्ताता कालमावमपेचते॥ निष्टत्तः। स्त्री। उपरता । उपरमे । विरते। ॥ यद्विषयं यदाश्रय मत्तानं ति दिषयतदाश्रयप्रमाणचानात् त विवृत्ति भवति ॥ प्रवृत्तिप्रागभावे ॥ निवर्त्तते निवर्त्तनं वा । वृत्। त्तिन्॥

निवेदकः। चि।विज्ञापनस्य कर्त्तरि॥ निवेदनम्। न। आवेदने। सम्मानपू वंकविचापने ॥ नि विद् । स्युट्॥ समपेगी ॥

निवेदितः। चि। कृतनिवेदने॥ निवेश: । पुं । विन्यासे ॥ सैन्यविन्यासे ॥ भिविरे । स्रामनुकसैन्यवासे ॥ उदाहे ॥ स्थाने ॥ निवेशनम् । नि विभाग । घञ् ॥ निविभाने सिन् । इ सम्वेतिघञ्॥ कटके ॥ इतिग्रव्हा म्बुधे। प्राग्यकृष्णः ॥

वेश्रे॥ निविश्वः। स्युट्॥

निशाच

निवेशनीयः। वि। निवेष्टुंयाग्ये। नि वेशनाई ॥

समाप्ते ॥ निवृत्तिविश्वष्टे । विरते ॥ निवेश्वितः । वि । विहिते ॥ विश्वतेग्रं नात्वसीय क्तः॥

निवेश्य:। चि। निवेशनीये॥ निट्। स्ती। निशायाम्। रात्रौ॥ नि तरां श्यति तनूकरोति व्यापारान्। योतन्तर्णे। आतश्चोपसर्गद्रति कः। षृषोद्रादिः॥

निगठ:। पुं। वत्तदेवात्मजे॥ निममनम्। न। दृष्टी ॥ श्रुता ॥ निया। स्वी। रचोजनन्याम्। राजी । नितरां स्वति तन् करे। तिचापारा न्। श्रोत। स्रातश्चोपसर्भद्रतिकः॥ टाम्॥ दावचरिहायाम् ॥ चरिहा-याम्॥ जमविश्वेषे॥ यथा । अज गापतियुग्मञ्च किथन्वस्गा स्तया । निशासंत्राःस्मृताश्चै ते शेषाश्चान्ये दिनात्मकाइति॥

नियाकर:। पुं। चन्द्रे॥ नियां करो ति। डुकुञ्। दिवाविभानियेति रः॥ कुक्टे॥

निशाखा। स्ती। इरिहायाम्॥ निशागगः। पुं! गगराच । राविसः मूहे॥

निवेशनम्। न। गेहे ॥ स्थिता ॥ प्र निशाचरः। पुं। राचसे ॥ फेरा। स् अ गाले ॥ पेचके । घूके ॥ सर्पे ॥ भूते 🛱

निश्रान्त

॥ चक्रवाके ॥ चार्कभेषजे ॥ नि-शायां चरति। चर्॰। चरेष्टः॥ वि । राविचरमाचे ॥

निगाचरी। स्त्री। पांशुखायाम्। कुः चटायाम् ॥ राचधाम् ॥ अनिवृति निशाचरी ममग्रहान्तराले स्थिता निहन्ति निगमागमसा तिपुराणणा निशास्यः। वि। रात्यस्ये॥ खीदिताम्। क्रियां तद्नुगा सखी हृद्य एव चिन्ताविशत् तथाईमन कार्णं त्वमसिकेवनं भूपते।।केशि नीनामगम्बद्रचे॥ टिचान् डीप्॥ निशाचसी। न। तमसि। अन्धकारे॥ निशावलः। पुं। सेष वृष्टिमधुनकर्कट निशाजनम्। न। इसे। तुहिने॥ निशाटः। पुं। पेचके ॥ निशाया सट निशासङ्गा। स्त्री। दुग्धपुष्यास्। दु ति। अट्०। अच्॥ निशाचरे॥ नियाटकः। पुं। गुग्गुली ॥ इतिराज नियामिथाः। पुं। चन्द्रे ॥ नियाया म निर्घेष्टः ॥

निगारनः। पुं। उलूके। पेचके॥ नि निगामनम्। न। दर्भते । चाचुष-भाचरे ॥

नियातः। चि। तेजिते। नियिते। या बिते ॥ निषायते सा । भो॰। क्तः । शाही रति पचेदत्वाभावः॥

नियादः। चि। नियाभ जि॥

निशादिः। स्ती । सन्यायाम् ॥ इति

राजनिर्घेष्टः॥

& निमानम्। न। तीच्यीकर्यो ॥ क्कि निशासम्। न। दस्ये। गृहे। भवने निशास

॥ उपसि। प्रभाते ॥ यथा । निशा 🎗 ने निशानाङ्गनागानयुक्ते स्पुरत्तार कःभानुमद्भानुपृते। प्रसन्नाम्बरान्ते रटर्बच्चगीते जगद्रचितुंसुच नि हां दगन्ते ॥ इच्युत्क खदयारामभ-द्वाचार्यः ॥ दि । ऋग्ते ॥

निशान्धा। स्त्री। जतुकालतायाम्॥ निशापतिः। पुं। चन्द्रे॥ निशायाः प ति: ॥ कर्परे.॥

निशाप्यम्। न। उत्पत्ते ॥ ्धनुर्मकरराशिषु॥

मध्येया द्तिगाडभाषा ॥

बिरिव।।

चाने ॥ त्राला वने ॥ स्रवसे ॥ चाप नमाचे ॥

नियास्मः। पुं। स्गाले ॥

निशार्याम्। न। मार्यो । शु हिंसाया म्। स्वार्थेग्यन्तः। भावे न्युट्॥ पुं। रावियुद्धे ॥

निशारतः।पुं। चन्द्रे॥ इति हेम चन्द्रः॥ निशादकः। पुं। सप्त हृपकान्तर्गतहप्र कभेदे ॥ तम्मचग्रया । उघुदन्दं 💥

निशिपा

गुरुदन्दं तन्त्रासतालकः स्मृतः। चतु विंगति वर्षेस् रसे इास्ये निमाहकः ॥ ताखिविश्रेषे ॥ यथा। प्रविष्यनर्त्त कारकं विकीयं कुसुमादिकम्। नि यारकेय तालेन कामलं न्यसा चरेत्॥ इतिसङ्गीतदामादरः॥ नियावनः। पुं। यसे ॥ इतिराजनि-घंग्रः॥

निशाबेदी। पुं। कुक्दुटे इति हेमचन्द्र:॥ निशाइसः। पुं। कुमुदे। कैरवे॥ इ-ति पिकार्डश्रेयः॥ निश्रायां इसः इसनं विकाशो ऽस्य ॥

नियाञ्चा। स्त्री। इरिहायाम् ॥ निया आहायकाः। निमापदेन सर्वेराचि पद्याया इरिहानामानि भवन्ति॥ निश्चितः। चि। शासिते। तीच्लीवृति॥ निप्रायते सा। प्रोश क्तः। प्राछी-रिति वेत्तम्॥ न। लाहे॥

निश्चिपानः। पुं। रत्तिश्चेषे ॥ यथा । तालगरर ज्ञधररत्वर सुन्दरम् भा वयुतताचगगमन्यकृतचामरम् । युदुमतिनागपतिचित्तकृतसङ्गमम् वृत्तनिश्चिपाचम सिताचि हृदयङ्गम म् ॥ यथा। चन्द्रमुखि जीवसृषि वा ति मखयानिले याति समचित्तिम निशुभी । पुं । वुदुविशेषे । वज्रकपा व गाढमद्नानले । तापकरकाम

निश्रीत: भ्य जिंह रोष मतिसन्तिति॥ निशिपुष्या । स्त्री भोपालिका-निश्चिष्धिका। ह्यी। याम्। पार्जात इति इरिसङ्गार इतिच भाषा॥ निश्चिष्यी। स्ती। निश्चिष्वायाम् ॥ निश्चि राची विकसितानि प्रधाराय उसाः। मध्यमपद्तापः । सप्तया अलुक्। पानकर्येति ङीष्॥ निशीय:। पुं। ऋईराचे॥ नि शेरते ऽ स्मिन् । श्रीङ्॰। निशीयगापीया वगवाः द्रतिषक् ॥ राविमाचे ॥ निशीयिनी। स्ती। चियामायाम्। रा चौ ॥ निशीयो ऽख्यसाम्। इति: ङीप् ॥ निश्रीयिनीनायः। पुं। चन्द्रमसि॥ निमीया। स्ती। रात्री इति अरि०॥ निशुम्भ:। पुं। शुम्भावरजे दानविव श्रेषे ॥ वधे ॥ निशुम्भनम्। न। मार्यो ॥ इतिहला युषः ॥ निशुरभमयनी । स्त्री । दुर्गीया निगुस्ममहिनी । स्त्री । निगुक्षगुम्भसवनी । स्त्री ।

खिनि। वजरीके। अर्थस्थभरशी सितं मा मिइडिप निश्चेतः। पुं। वक्पचिण ॥इति वि **₽**₩**\$**₩

निश्चित:

काग्डश्रेषः॥

निश्रोया। स्त्री। चित्रुतायाम्। रेच-न्याम्॥

निश्चयः। पुं। संश्यान्यक्ताने। निर्णे ये। सिद्धान्ते। अध्यवसाये। इदमित्य मेनेति संश्यविपर्ययर-हिते विषयपरिक्ते दे॥ निश्चय नम्॥ चिञ्। ग्रह्म हुन्सिश्चमम् श्वेच्यप्॥ चिन्माच ममल मचय-मद्द्य मानन्द मनुभवाक्त्द्रम्। ब्र-ह्मोबास्ति तदन्य न किष्चिद्धि नि श्चया विदुषामिति पूज्यपादाः॥ प्र माणनिवन्थने। शास्त्राचार्यवचनता तप्यविषयेऽर्थे॥

निश्चलः। दि । अचले । स्थिरे ॥ अ सम्भावनाविपरीतभावनार्हिते ॥ जाग्रत्वप्रदर्शन जच्च गविचेपर्हिते ॥ ॥ अवहितकरणकलापे॥

निश्चका। स्ती। भूमी। अचलायाम् ॥ भालपर्ग्याम्॥

नियुखाङ्गः। पुं। वके ॥ चि । पर्वतादै। ॥ स्पन्दरिहते ॥

निस्रायकः । चि । निर्णायके । निस्रय कर्त्तरि ॥

निश्वारकः । पुं। पुरीषस्यचये ॥ स्वैरे

॥ समीर्गे॥ इतिमेदिनी॥

🎇 निश्चितः। त्रि। विशेषतयाज्ञाते। प्र

निश्वास

मागति। निर्णिते ॥ यथा । जगतश्रय श्र नमू जं तत्परिचानात् परंश्रय इति सर्वीपनिषदां निश्चितोर्थ इति भाष्य म् ॥ निश्चितवति ॥ ब्रह्मविदि ॥ नि स्चिज् ० । कर्त्तरि क्तः ॥

निश्चनः । वि । चिनाश्रान्ये । चिना मृते ॥ निर्गताचिन्तायस्मात् ॥ दा वेव चिन्तया मृत्तौ परमानन्दश्राञ्ज-तै। यो विमुग्धो जडो वाले। योगुणे भ्यःपरङ्गतः ॥

निश्चीयमानः। चि। निश्चयविषये॥
निश्चीरानदी। खी। तीर्थविशेषे॥
निश्चक्षणम्। न। दन्तशाणे। मिसि
इतिभाषा॥इतिचिकार्ण्डश्रेषः॥
निश्चेष्टः। चि। ईचारचिते। निष्यो
गे॥ निर्गता चेष्टा यस्मात्॥
निश्चेष्टता। खी। कायिकव्यापाराक
रखे॥

निश्वेष्टाकरणः। पुं। कामवाणविशेषे
॥ मनःशिकाघिटिताषधिवशेषे॥
निश्रेणी। स्ती। श्रिधरोष्टिण्याम्। का
ष्ठादिकृतारोष्टिणमार्थ। निसैनी इति
भाषा॥ नियता श्रेणिः पङ्क्तिरच॥
निश्रासः। पुं। एतने। विद्वमुखश्रासे
॥ निश्रसनम्। श्रसप्राणने। घञ्॥

निश्वाससंहिता। स्त्री । वराष्ट्रपुराय हु प्रसिद्धे शिवप्रयोतशास्त्रविशेषे॥

Š⊗⊗⊗

88888

निषद

निषद्गः । पुं। तूगीरे॥ नितरां सञ्च-नो शराश्चद्य। षद्भः । इत्रश्चेतिघ ज्॥ सङ्गमे ॥

निषद्गियः। पुं। समालिङ्गे॥ निषज ति। षद्भसङ्गे। नै।षद्भेगीयन्। च जोरितिकुत्त्वम्॥

निषद्गो। ति। धनुद्वरे ॥ तूणीरे॥ निषद्गोस्यास्मिन्यास्ति। दतिः॥

निषसः। ति। आसीने ॥ यथास्थान स्थिते ॥ यथा। ज्वरे प्रमाहे। भव ति स्वस्पै रिप विचेष्टिते:। निषसं भोजयेत् तसान्मूचोच्चारे। चकार येदिति॥ निषीदितसा। षद्स्ट॰ । गस्यर्थेतिक्तः। रदाभ्यासितनः॥ निषसानस्। न। सुनिषसो ॥ चि। आसीने॥

निषदनम्। न। स्थाने ॥ निश्चयेन-सीदन्यव। षद्च्टः । अधिकार्षे च्युट्॥

निषद्या। स्त्री । श्रापणे। इट्टे ॥ नि-षीदन्यस्यां जनाः। षद्व्हुः। संज्ञा यांसमजेतिकाप्। सदिरप्रतेरिति षः॥ चुद्रखद्वायाम्॥

निषदरः। पुं। जम्बाले। कहं से॥ नि सीदन्यत्र। पद्लुः। नै।सदेरिति ष्यरत्र्। सदिरप्रतेरितिषत्त्वस्॥ य द्याः निषद्नस्। संः। किए। नि

षद त्रासनस्य वरः त्रावरकः। हुज् ॐ त्रावरसो त्राधृषीयः । पचाद्यच् ॥ स्मरे॥

निषदरी। स्त्री। निशायाम्॥ षित्वा नृङीष्॥

निषधः। वि। कठिने ॥ पुं। देशविशे षे वहुवचनानः॥ तहेशराजे॥ निषादस्वरे॥ पर्वतिविशेषे। इजा-वृतस्य द्विषो दिसहस्त्रयोजनिव स्तीर्थो पूर्वतादीर्घेहरिवर्षस्यमर्था दाशेले॥ निषीद्ति। षद्लु । अ च्। षृषोदरादः॥

निषादः पुं। तन्त्रीसम् खिते नाष्टोखि तेच स्वर्विशेषे ॥ निषादं रै। ति ज्ञ खरः ॥ पारश्वे । ब्राह्मणाच्छू द्रन न्यायाम् ढायाम् तपन्ने धीवर्विशेषे ॥ चण्डाले ॥ निषीद्ति मने। यस्मिन् पाप मस्मिन्वा । षद् छ ०। इलश्वे तिघच्। सिद्रप्रतेरितिषत्वम् ॥ वे गोरमन्यनादुत्पन्ने ॥ दग्धस्य णाप्र तीकाशो विकटाचो तिद्रस्वकः । निषीदेति तम् च स्वातुरः ॥ निषीदेति तम् च स्वातुरः ॥ निषीदेति तम् च स्वातुरः ॥ निषीदेति तम् च स्वानुविशाना द्वाम्भवाज्ञाता विन्यश्वे जिनवासि नः ॥ निषादस्तेन से। भवत् तत स्त स्तम्भवाज्ञाता विन्यश्वे जिनवासि नः ॥ निषादा मुनिश्वः प्रच पापकः अभीपलच्याः। तेन द्वारेषा निष्कानं स्वारेषा निष्वारेषा निष्कानं स्वारेषा निष्ता निष्वारेषा निष्कानं स्वारेषा निष्ठा निष्ठ

निषेदु

तत् पापं तस्त्रभूपतेः ॥ निषादास्ते

ततो जाता बेनकलमधनाश्रनाः ॥ इतिविष्णुप्रागम्॥

निषाद्कर्षुः। पुं। देशविशेषे॥

निषादाधियः। पुं। रामायगाप्रसिद्धे गु

. षाखे॥ निषादानासिषपे॥

निषादी। पुं। इस्तिपके। इस्तारी हे

॥ निषीदच्यवश्यम्। षर् ऌ । आ

वश्यकेशिनः ॥ यदा । निषाद्यस्य

पनेशयति इस्तिनस्। ग्रह्मादिन्वा-

त् जावश्यके वा गिनिः॥ उपविष्टे॥

निषिदु:। वि । अमावगते इसाधनता

निषेधकानञ्चद्यागिवाकाग्यो

बिङाबन् पक्तनम् यागिवाकागम्ये॥

वाधिते ॥ निषेधविषये ॥ निषिद्या

ति निषिद्यतिस्यवा। सिधुः। कर्त्त

रिकर्मियावा क्तः॥

निविद्यक्तम् । न । नरकावनिष्टसाध

ने ब्राह्मग्रहननादी ॥ नरकादी-

खादिपदादै चिकदुः खग्रहः। ब्राह्म

या इननादी च्यादिपदात् सुरापाना

दिग्रहः॥

निषेकः। पुं।गर्भाधाने॥ न। रेतसि

॥ निषिचते। षिचः। घण्॥

निषेदिवान्। वि। निषसी ॥ भाषा-

यांसद्वसञ्जवद्शतिकसुप्रच्ययः॥

क्ष्मिचेदुषी । स्त्री। निषस्यायाम्॥

निष्का:

ङीप्॥

निषेधः। पुं। प्रतिषेधे । निदर्त्तने ॥ य

विन्दातेतिकिषधते इतिविधिस्पृष्टे निषेधानवकाश श्चेतिन्याय: ॥ नि

षेधनम्। निपूर्वात् सेधतेर्धञ्। सु

षामा दित्वात् पत्वम्॥

निषेवगम्। न। सेवने ॥

निषेवितः। चि। नितरामनुष्ठिते ॥

निषेख:। चि। सेवनीये॥ सेव्यमाने

॥ सेविते ॥ निसेवितुमर्दः । घेरः ।

श्रर्हे प्यत् । सतांनिषे ये हिमवान्

मेागिनांमखयाचलः॥

निष्तः। पुं। न। साष्ट हेमगते। सा ष्टसुवर्णेयते । यास्तीयपोडग्रमाप कपरिमितं स्वर्धेसुवर्षः तेवामद्य

धिकमते॥ दीनारे। व्यावश्वारिक रूपके ॥ कर्षे । स्वर्धकर्षे ॥ वच्चोस

द्वरखे ॥ हेममाचे ॥ हेमपर्ते ॥नि

श्चयेन कायति । के । आतःचेति कः। इदुदुपधस्त्रतिषः ॥ यदा । नि

षीद्ति। षणुं। नैासदेर्डिचेतिक

न्। सदिर प्रतेरितिषः ॥ चतुर्भः

सुवर्षी: परिसित्तेमानविश्ववे॥ चतुः सैविधिकानिकोविचेयसु प्रमाय-

तः॥ घोडगद्रसी। सेखहकाइन इ

तिगाडभाषा॥ साष्वचत्र्ये॥इ

तिवैद्यनपरिभाषा॥

निष्कार

🏁 निष्काएकः। वि । उपसर्गरिक्ते ॥ निष्काष्टः । पुं । वक्षाहुमे ॥ इतिभ्रब्द चन्द्रिका॥

निकाम्पः। चि।निस्तरङ्गे॥निर्वेपयै।॥ निष्कर्षः। पुं। निश्वये ॥ निष्कर्षेणम् । बृष्। घन्। इयत्तापरिच्छे दे ॥ निष्कत्वम्। न। ब्रह्मश्चा। निर्वयवे॥ निर्गताः कचा यसात् ॥ वि। कचा शून्ये ॥ नष्टवीर्ये ॥ निक्पाधी ॥ नि र्गतः कलाभिः॥ स्राधारेपुल्लिङ्ग इति शब्दचन्द्रिका ॥

निष्कचा। स्ती। विगतार्त्तवायाम्। र जीहीनायाम्॥ वृद्वायाम् ॥ कलाया निष्कान्ता। निराद्यरति समासः॥ निर्गतंकलं गुक्रमस्या वा॥

निष्मती । स्त्री । विगतार्श्ववायीम्॥ गौरादिचान् ङीष्॥

निस्त्रेग्ग्ये विवेकिनि ॥ विश्वमापा-दिताः कामाः प्रत्यक्तत्वाविवेकि निष्क्षितः। कि। निष्कासिते॥ म इति अयु ते ॥ निर्गतः का मे भ्यः ॥ निकारणः। वि । फलापेचार्हिते ॥ कार्गात्रव्दः फजपरः। यथा ब्राह्म-केन निकारणः घडङ्गोवेदो ऽध्ये इतिहर का एकमन पेक्ये स्वर्थः॥

निष्कृतिः

निकालकः। पुं। स्विडतलेवि एता स्यत्ते प्रायश्चित्ताई ॥

निष्काभः। पुं। प्रासादाद्यपस्याने। छ ज्जाद्द वार्खाद्द वार्जाद्द प्रिया इतिचभाषा॥ इतिसङ्गाभरतम्॥ निष्कासितः। चि। निर्गसिते । अवकृ ष्टे। निस्मारिते ॥ आहिते ॥ धिक् ते ॥ निकास्तरे स्ता कसगता। ग्य न्तः। ताः॥

निष्कुटः। पुं। गृहासन्नोपवने। गृहा रामे ॥ कटात् ग्रहात् निष्कान्तः । निराद्य इति स॰ ॥ केंद्रारे ॥ क पाटे ॥ पत्न्याटे । अन्तः पुरे । वे डा रावलारगवास इच्छाहिशाषा॥ निष्क्टिः। स्त्री। वृष्ठदेनायाम्। वष्ठ बायाम् ॥ निश्चिताक्ष्टिः केतिस्य मखाः। निष्काना कुटेर्वा ॥

निष्कासः। वि। मानसकामनाशून्ये। विष्कुटी। खी। पृथ्वीकायाम्। वृष् देखायाम्॥ कृदिकारादितिङीष्॥ नः। यसा दिनिर्गताः सीयं निष्का निष्कुषितः। वि। खेरिदते ॥ कृष्णातेः कर्म चित्ते इरिनष्टायामिती डागमः॥ निष्कुइः। पुं। काटरे। वृचादिरन् घे॥ निश्चयेन क्इयते। क्इविसा पने। पचाद्यस् ॥

योचियश्वेच्यायमः ॥ निष्कार्य - निष्कृतः। चि। नामिते ॥ प्रायश्चिचे ॥ 🐹 निष्कृतिः। खो। निर्मुक्ते। निसारे॥ 💥

निघ्क्रय:

निष्करणम्। कुञ्। तिन्॥ युडी । उत्पन्नपापस्यनाग्रे॥ ब्रह्मघ्नेचैविम चन्ने सुरापेगुरुतत्यगे । सर्वचिविच्चि ता सिद्धः कृतमेनास्तिनिष्कृतिः॥ निष्कृपः। वि। निर्द्धे॥

निष्कृष्टः। वि। सारे। निचाड इति भाषा॥

निष्कृष्टार्थः । वि । सारार्थे ॥ निष्कोषयम्। न। अन्तरवयवानां विचि निसारणे॥

निष्कमः।पुं।वृद्धिसम्पत्तै।धीशक्ती ॥ निर्ममे ॥ दुष्कुले ॥ निष्क्रमण संखारे॥ निष्त्रमणम् । क्रमुः। घञ्। नादात्तित वृद्धिन ॥

निष्क्रमणम्। न।दशसंस्कारान्तर्गत संखार विशेषे। चतुर्थेमासि कर्चा शिशो निष्त्रमणं गृहादि खास्त विधिविहिते इद्ये दर्भने ॥ गृहादे विहिनिग्रमने ॥

निष्कयः। पुं। विकये ॥ भृता। चेत ने ॥ निष्क्रयसम् । दुकी ज् । एर च् ॥ वृद्धियोगे ॥ सामर्थे ॥ निर्म ता ॥ प्रत्यपकारे ॥ विनिमये ॥ नि ष् कियते प्रच्याहियते ऽ नेन परग्रही तम्। डुक्रीञ्। एरच्॥

🕱 निष्कान्तः,। चि। निर्गते॥

निष्ठीव

ब्रह्मणि॥

निष्काथः। पुं। रसके। मांसादिका ये। जोल इति रसा इतिच भाषा॥ निष्ठाः। वि।वर्णात्रमादिभ्यो निर्गते चार्छाचादै। ॥ निर्मतः । निर्मागते इत्य प्रत्ययः । इस्वात्तादावितिष-चम्॥

निष्ठा। स्त्री। निर्वे इग्रो। नाव्यसन्धिस मापने। नाश्चोत्त्या प्रस्तुतकथासमा सा। निष्यत्ती ॥ नाग्री ॥ अनी ॥ याज्ञायाम्॥ उत्कर्षे॥ व्यवस्थायाम् ॥ क्लेश्रे ॥ व्रते ॥ गुरुशुश्रृषादे । तत्य रतायाम्॥ नियतं स्थानम्। श्रांत-श्चोपसर्गद्रच्यङ् ॥ उपसर्गादितिष-चम्। टाप्॥ निश्चयेन स्थिते।॥ ध मदिाश्रद्धायाम्॥ यथा। निष्ठयाचि प्रतिष्ठास्या दिनिष्ठस्य नुतः कुचम्।। शक्तोति नैष्ठिकः स्वीयं धर्मे नातुं न चेतर इति ॥

निष्ठानम्। न। तेमने। यखने। भक्ता चनोपसेचने दथादै। । निष्ठीयते ऽच। ष्ठा०। ल्युट्॥

निष्ठितः । जि । निष्णाते ॥ नितरां स्थि ते॥ निष्ठाविशिष्टे॥ निष्ठासञ्जाता ऽस्र। ता॰ इतच्॥ निश्चयेनस्थिते॥ निष्ठीवः। पुं। निष्ठीवने॥

र्ष्ट्र निष क्रियः। त्रि। क्रियार हिते ॥ नः। निष्ठीवनम्। न । मुखेन स्रोद्धातिरक्तने

निष्पत्तिः

। निष्ठेवने ॥ ष्ठिवृनिरसने । स्युट् । । पृषोदरादित्वादिति सुकुट:॥ निष्ठरः । चि । कर्कभवाग्युक्ते । पक्षे ॥ निष्पचिका । स्त्री । करीरवृत्ते ॥ द्रति कठीरे ॥ नितिष्ठति । छा॰ । सतु॰ उरच्। उपसर्गात् सुनाती तिषचम् ॥ न । वचनविश्रेषे ॥ यथा। गुद्धाङ्गा मेधसंज्ञानां वचनं निष्ठ्रं विदुः। यद्यदा वचानीचं चीपंसा सिंधु नाश्रयमिति॥

निष्ठेव: । पुं। निष्ठी वे। निष्ठी वने ॥ ष्ठिव् । घञ्॥

निष्ठेवनम्। न। निष्ठीवने ॥ ष्ठिव् ०। स्युट् ॥

निष्क्षतः। वि। स्राविद्वे। नुन्ने। चि मे ॥ निष्ठीयते सा। ष्टिवुः। क्तः। यस्वितिनेट्। कोःगूडिच्यूठ्॥

निष्युतिः। स्त्री। निष्ठीवने ॥ ष्ठिवुः। तिन्। छोरिख्ठ्॥

निष्णातः । चि । कुणले । निपृषो । वि न्ते ॥ न्यसासीत् । गायीने । गन्य र्थितिताः। निनदीभ्यामितिषत्त्वम्॥ पारक्रते॥

निष्यकः। चि। कथिते ॥ निश्चयेन-पकः॥ :

ळ निष्यचनस्। न । निष्याके॥ हैं निम्पत्तिः। ह्यो । सिद्धौ ॥ निम्पदन-

**&**₩₩

निष्पद

म्। पर्•। खियाङ्गिन्॥ समाप्ता। 🛱 ष्ठिवसिक्योर्च्येटिदीर्घे विति स्वामी। निष्पचाकृति:। स्त्री। सपचाकृती। स्र त्यनपीद्वायाम्॥

राजनिर्घाष्टः॥

निष्यद्यानम् । न । नावि । तर-ग्याम् ॥ अत्र निष्यद्यानाहेशो यथा। नै।कादं निष्यदं यानं तस्य-जचग मुचते। अश्वादिकन्त यद यानंखले सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ जले-नै। केव यानं स्वा इतस्तां यत्नते। व हेत् ॥ 🛪 ॥ अन समये। यथा । स वारवेलातिश्चिचन्द्रयागे चरेविल-ये मकर।दिषट्के । ऋचेन्यसप्त स्वतिरेकते। न्ये वदन्ति नै। काघटना दिकर्म॥ \*॥ अश्विखरांश्रस्धानि धिपूर्वामिचधनाच्यतमे शुभस्रके। ता रकयागतियीन्द्विगुद्धी नैागमनं शुभदं शुभवारे ॥ \* ॥ वृचायर्वेद गदिता वृच्चजातिश्चतुर्विधा। समा सेनैव गदितं तेषां काष्ठं चतुर्विध म्॥ तद्यया। चघु यत् काम खं-काष्ठं सुघटं ब्रह्मजाति तत्। दढाङ्गं च घ यत् काष्ठमघटं चनजाति तत् ॥ कामलं ग्रयत्काष्टं वैश्यनातितद् चते। हढाई गुरु यत् नाष्टं शूद्रजाल ति तद्चते॥ बच्चणदययोगेन दि 🚆

निष्पद

जातिः काष्ठसङ्ग्रहः ॥ चित्रियका ष्टेर्घटिता भाजमते सुखसम्पदं नाका । श्रन्येलघुभि: सुदृढे ब्रिद्धति जल दुष्पदे नै। काम् ॥ विभिन्नजातिदय काष्ठजाता नश्रेयसेनापि सुखायना का। नैषाचिएंतिष्ठति पचतेच वि भिद्यते वारिणि सज्जतेच॥ न सि न्धुगादार्हित लीहवन्धं तह्याहकाः ने द्वियते हिली इम्। विपयते ते न जलेषु नै।का गुर्धन वन्धं निज-गाद भाजः॥ ॥ अथ जचगानि । सामान्यच विशेषच नाकाया ख चणदयम्। तत्रसामान्यम्। राज इससितायासा तत्वादपरिणाडि-नी। ताबदेवाबता बाका चुहैति गदिता व्धै: ॥ अतःसार्द्धमितायामा तद्रीपरिणाइनी। विभागेगोित्य तानाका मध्यमेति प्रचचते ॥ चु-हायमधामा भीमा चपलापटलाभ या। दीर्घापचपुटाचैव गर्भरा सन्य रातथा॥ नै।का दशक मिच्युक्तंरा जहसौरनुक्रमम्। एकैक वृद्धैः सा हैं १च विनानी याद्दयं दयम्॥ उन तिस्व प्रवीयाच इस्ताद्ट्वी श्रसिद्धाता । अन भीमा भयाचैव गर्भराचाश्र भप्रदा ॥ मन्यरापरता यास्त तासा मेशम्बी गतिः। तासां गुणस्तुस- निष्पद

ङ्चेपार्ट ढताच प्रकी तिता॥ ॥ 💆 श्रयविश्वेष: ॥ दीर्घाचैवास्रताचेति विश्रेषे दिविधा भिदा । तचदीर्घाय या। राजइलदयायामा अष्टांशप-रियाचिनी । नै। केयं दीर्घिकाना म दशाङ्गे नेान्नतापिच ॥ दीर्घिका तर्या चींचा गत्तरागामिनीतरिः । जङ्घाचाप्राविनी चैव धारिगी ने मिनी तथा॥ राजइस्तैकेक वृद्धा नै। का नामानि वैद्या उन्नतिः परि याङ्य द्याष्टांयमिती क्रमात् ॥ अन लेखा गामिनी च शविनी दुःख दा भवेत् । लेखायामान मारभ्य वावर् भवति गत्त्वरा ॥ ले। सायाः फ समाधत्ते एवं सर्वासुनिषंय: । वे-गिन्याः परता यातु सा शिना यात रायथा ॥ भाजापि । नाकादी घं य येच्छं स्वात् तत्रैतानिविवर्षयेत् । इस्तसंखा परिच्याच्या वसुवेदग्रहे। त्तरे ॥ पष्युत्तरभितानाका क्वलं इति वर्षं धनम्। नवते इत्तरे या पि या चत्तारिंभते:परा ॥ एतेन च चारिंगतिषष्टिनवतिसंखा तत्पर तोपि। यावद्परदशकं तावदेव त त्फलमिति। इतिदीर्घा॥ अयोज ता। राजइस्तदयसिता तावत्प्रसर् योनता। इयम्ड्रांभिधानै।का चेमा

X X X

×××××

20 X 20 X

निष्पद

य पृथिवीभुजाम् ॥ जिद्धानूर्द्धास्वर्ष मुखी गर्भणी मन्यरातया। राज इस्तै कैक वृद्धा नाम पष्टच्यं भवेत् ॥ अवानूडी गर्भिणीच निन्दितं ना सयुग्यकम्। सन्धरायाः परा वास्तु ताः गुभाययथाद्भवम्॥ भाजाऽपि । वाणाग्न्युत्तरता मानं नाकानाम गुभंवहेत्। पचामदूई।दुन्नासं धन नामं चयाईतः ॥ इच्युनता ॥ 🛪 ॥ धात्वादीनामता वच्चे निर्मायं तरि संश्रयस्। कनकं रजतं ताम्रं चितयं वा ययात्रमम्॥ ब्रह्मादिभिः परि-न्यस्य नै।काचिचण कर्मणि। चतुःशु का विमृक्षा भादिमुक्षाचैक मृक्षिणी सितरक्तपीतनी खवळी न् दा-त् यथाकसम्। केशरी महिघोना-ना दिरदे। व्याघ एवच। पची भेका भन्षकः एतेषां वदनाष्ट्रकम् ॥ ना वां मुखे परिन्यस मादित्यादिदशा भुवाम्। वस्यो दर्पण सन्द्र सेद्या नां सदीभुजाम् ॥ इंसः केकी युकः सिंहा गजा ऽ चिचा घषट्पदे। । चादि खादिदयाजात नै।कापरि प रिन्यसेत्॥ \*॥ नै।कासु मणिव-न्यासे। विजेया नवदण्डवत्। स्ता स्तवके युक्ता नाका स्थात सर्वता भ हा ॥ तत् संस्था चेद्यासवेद्दय-

निष्पद

सम्मिता क्रमणः। कनकादीनां मासा जयमानेति गदाते सङ्गिः॥ ब्रह्म च चे दितये एकैके वैश्यशूह्यानी ॥ \*॥ निर्मेहं सगृहं वाय तत् सवें दि विधं भवेत्। निर्गृष्टं पूर्वं मुहिष्टं स मुशाबि यथा मृता ॥ समुहा दिविधा प्रोक्ता सर्वसधाग्रसन्दिरा पर्वतीम न्दिरं यन सान्नेया सर्वे निया ॥रा चां के। यात्र नारी यां वान सच प्रश स्रते। मधाता मन्दिरं यत्र सान्तेया मधमन्दिरा॥ राज्ञां विचासयाचा दिवर्षासुच प्रमस्ति। अग्रती मन्दि रं यद साचेया त्वग्रमन्दिरा॥ चिर प्रवासयाद्यायां रखे काले घना स्यये । सन्दरमानं नै।का प्रसरत एवाई भागता न्यूनम् ॥ भाजस्तु । दी र्घ रत्त्वसुषट्दिवाकरानेकदिङ्नव मिता यथाक्रमम्। राजपच्यभुजस ब्रितोन्नतिमेन्दिरे तरिगते सही भु जाम्॥ भारतरादिकदशाभुवां पुन घीत्निर्णयनम् पूर्ववत् । पताका कलसादीनां निर्णया नवदण्डवत् ॥ काष्ठजं घातुजं चेति मन्दिरं दिवि धं भवेत्। काष्ठजं सुखसम्पत्त्ये वि ला सेघातुनं सतम्॥ अन्ययासना दीनां मन्यरे।ह्याचयारपि। अन्ये 💥 षाञ्चैव सुनिभिर्निर्णयः पूर्ववन्तरः

**2000** 

निष्यवः

॥ दिङ्मात्रसिद् मुहिष्टं नै।कासच ग मग्रजम्। प्रधानेष्वेव नियसे। स्र प्रधाने न निर्मयः॥ सघुता हटता चै व गामिताच्छिद्रता तथा। समतेति ग्योदेशो नै।कानां सम्मकाश्चितः ॥ एवं विचिन्य याराजा नाकायानं करे विच। सचिरं सुखमामीति वि ज , नगरे श्रियम् ॥ या ऽ चानाद न्यवायानं नै।कानां कुक्ते न्द्रपः। तस्य तानिविनध्यन्ति यशोवीर्धं वसं धनम्॥ इति निष्पद्यानी हे शे नै। कायानम्॥ 🛪 ॥ जघन्यजस्यानानि यथा। नाकान्यताञ्जलेयामं जघन्य मिति गचते। तदे चावचव स्तेतु पा शास्त्रानां प्रकी सिताः ॥ होगीरू पन्तु यद्यानं होगीयानं तद्चते । घटी भिर्घ टितं यानं घटी नाकेति गदते॥ तुम्यादौ स्तृपचैयनि पान यानं ग्रचच्यते । चर्मभिस्तृचपूर्वीर्य च्चमेवानं तदुचते ॥ वानं यहाधु भि वृंची हं चयानं तदुचते। जन्ति। सिक्ते यानं जन्तु यानं प्रचक्दते॥ वासुधांसनारेट् वारि जघन्येषु न निर्धयः ॥ \* ॥ इतिय्क्तिकल्पतरी निष्पद्याने। हे श:॥

निष्यकः । वि । निर्वृत्ते । सिहे । सम्य ने ॥ निष्पवते सा । पद्ागस्य निष्पाव:

र्धितत्तः ॥

निष्यक्तम् । न । विश्वमानकाश्वसः न्वस्त्वे॥

निष्परिग्रष्ठः । चि । परमष्ठं से ॥ निर्ग तः नन्याकै। पीनाध्यात्मपुस्तकादि व्यतिरिक्तः परिग्रहे। यस्मात्सः ॥ चि । त्यक्तसके॥

निष्पाकः । पुं । निष्पचने ॥
निष्पाकः । पुं । प्रहारे ॥
निष्पादः । पुं । निष्पादने ॥
निष्पादनम् । न। सम्पादने । निष्पत्ता
॥ निस् पूर्वात् पदेखन्ता इपुट् ॥
निष्पादना । स्त्री । निष्पत्तिप्रेरेखे ॥
निष्पादना । स्त्री । निष्पत्तिप्रेरेखे ॥
निष्पादनः । स्त्रि । क्रुतनिष्पादने ॥

निष्पादः। वि। साध्ये। निष्पादनी ये॥

निष्पायः । ति । पापर हिते ॥ निर्गतः
पापेथः ॥ निराद्य इति समासः ॥
निष्पावः । पुं । भूपंपवने ॥ धान्यादिनि
स्तुषीकृते । पवने ॥ निष्पूयते भो
धाते तुषाचपनयनेन । पूज्र । परि
माणाखायां सर्वे स्य इति घण् ॥ य
था । दी भूपंनिष्पावा । भूपंधिति
कर्णवृतीयानस्य कर्त्तृकर्णे कृता
वज्ज्ञानित समासः । अन्भूपंसङ्
स्यया तण्डु जादे एपि परिच्छित्रिर्ग
स्यते । सूपं दिल्लेन्छ। पूल्पोरिति श्र

निघप

घम् सभ्यते तथापि सर्वेग्रहणवका द्नेनापि अवितु मईति॥ राजमा निष्प्रवाणिः । वि । अनाइने। तन्त्रके षे। श्रेतिशिम्बिधान्ये। राजशिम्बी वीज भटवांसु वाडा चैारा इतिच यस्य भाषा॥ निष्पावा मधुरोऋची विपाने उन्नो गुनः सरः। नघायः स्त म्यपित्तास्त्रमूचवातविवस्यकृत् । वि दाद्यो विषश्चेषशोयहक् बनाश नः ॥ कडक्रके ॥ पवने ॥ श्रिम्बिका याम्॥ चि। निर्विक स्ते॥ निष्पवन म्। पृष् । घष्। निष्पावनः। पुं खेतिर्श्रंथाम्॥ रा चे। बा बाडा इति भाषा प्रसिद्धे ॥ सादिधा । इरिदर्श्वा गुआच ॥ निष्णुष्ठः। त्रि। ष्रच्छार्व्हिते॥ निःस क्रे। वैषयिकसुखेऽनुरागरिकते ॥ निगतास्पृतायस्यसः॥ निष्पृष्ठा । स्ती । ऋदिश्विखायाम्॥

निष्पेषः। पुं। सङ्घर्षे॥ निष्प्रतिभः। वि। जडे। अजे॥ नि र्गेतः प्रतिभाषाः ॥ निष्म स्त्रुष्ठः। वि। निर्विष्ठे ॥ निष्प्रभः। चि। विगते। अरोके। दी तिवर्जिते ॥ निष्काना प्रभाउसा

स् ॥ अप्रकाशस्वरूपे ॥ क्रिनिष्वासम्। न। नवीनवर्त्ते । तन्त्र निस्टार्थः। पुं। दूर्तिकोषे ॥ यथा। क्रि

数数数数

निसृष्टा

विमुक्तवाससि॥ । नवाम्बरे ॥ प्रोयन्ते ऽ नया इस्यांवा । बेभ्ः। कर्यति त्युट्। जीप्। निर्मता प्रवागी तन्तुवाय प्रचाका प्र कासादा। निष्प्रवाणिक्वतिकवभा बेानियास्यते ॥ निष्प्रवाि पटः न बीनरस्यर्थः॥

निषक्तसः। ति । क्रम्यून्ये॥ निष्पता। स्ती। निकालायां नायाम् । विगता स्वायाम् ॥

निष्फनी। स्ती। निष्फनायाम्॥ निष्पावी । स्त्री । श्रिम्बीविश्रेषे । चैर्ग निष्ठ । स्त्र । निष्ये ॥ । साक ह्ये॥ त्रतीते॥

निसम्पातः। पुं। अर्डराचे । निष्ठी थे ॥ इतिश्रव् ।

निसर्गः। पुं। रूपे। स्वभावे ॥ सग ॥ निसर्जनम् । स्वः । घन् ॥

निसिन्धः। पुं। सिन्धवारे॥ निसुसाः। पुं। श्रसुरान्तरे ॥ निस्दनम्। न। वधे। मार्गे॥ घट चर्ये। भावे खुट्॥

निस्ता। ची। विष्तायाम्॥ निस्टः। पि। न्यस्ते॥ निस्चित्रकेसा। छ्ज । तः॥ मध्यसे द्रति विका

पडशेष:॥

经数数数

निस्तलः

निस्टार्थी मितार्थश्च तथासन्देश शारकः। कार्यप्रेष्य खिधा टूती टू च्छश्वापि तथाविधा ॥ तसच्च गंयथा । उभवा भाव मुकीय स्वयं वदति चे। तरम्। सुश्चिष्टं कुरते कर्मः नि स्टार्थस्तुसस्तृतः ॥ इतिसाधि त्यद पैगो परिच्छेदः॥ पुरुषविश्वेषे॥ यवा। घीर:स्थिरमतिः श्रूर:स्वाम कार्यविधायकः। स्वपीक्षप्रकाशीच निसृष्टार्थः स उचतर्ततसङ्गीतदा-मोदरः ॥ धनायव्ययपासनादै।नि युक्त ॥ यश्रा । यःस्वासिनानियुक्ती पिधनायव्ययपालने । कुषीदकृषि वाणिज्ये निस्ष्टार्थसासस्तरहतिवृष्ट स्पतिः ॥ निस्टा प्रकायस्मिन् सः॥ निस्तत्तः। चि । असितः ॥ निर्मसं तत्त्वं वास्तवं रूपं यसात्॥ निस्तनी। स्त्री। वटिकायाम्। वडी इतिभाषा ॥ सन्दीनायाम् ॥ निसन्द्रः। कि। अनुष्ये ॥ निर्मतात् न्द्रिराजस्यं यसात्॥ निस्तर्यम्। न। उपाये॥ निस्तारे॥ तर्वे ॥ निगमेर्तिवियः॥ निस्तर्भवक् न । मार्थे । टक्किसा यास् क्रिएपूर्वः । सुहूर्वा । भाव-न्ख्र ॥

क्ष क्युट् ॥ क्ष निस्तवः। दि। वर्तुले ॥ चले ॥ निस् क्ष अक्ष निषस्तु

सं निर्मतं वातक मरा। निस्तकी। स्ती। वटिकायाम्।। इति मञ्दर्वन्द्रिका॥

निसारः । पुं । उहारे । निसार्षे ॥ य या । जीर्षातरिः सर्दिनीवगमीर नीरा वाला वयं सकलमित्यमनर्थे हितः । निस्तारवील भिद्मेव कृ-योदरीयां यन्नाधव स्वमसि सम्म तिकर्षेधारः ॥ इस्युङ्गटः ॥

निस्तारवी जम्। न। संसारार्षवतरण हिती ब्रह्मोपासने ॥ यथा। कली-पापयुगे घोरे तपे छी नेति दुस्तरे । निस्तारवी जमेतावद् ब्रह्ममन्त्रस्था धनम् ॥ साधनानिवह क्रामन्त्रस्था सम्मानिवह क्रामन्त्रस्था सम्मानिवह क्रामन्त्रस्था सम्मानिवह क्रामन्त्रस्था सम्मानिवह विद्यानिवा सम्मानिवह । कस्तादुर्व जनीवाना मसाधानिम हेन्द्रशीतिम हानिवाण तत्रम् ॥ क्रापच । सार्णकी र्लनं विद्यार चेनं पाद सेवनम् । वन्त्रनंत्रस्य नंति स्थं भन्त्रा नेविवम चण्यम् ॥ क्राप्त स्थं भन्त्रा स्थं भन्ति स्थाने स्थानिवा स्थं भन्ति स्थाने स्थाने

निस्तितीर्पत्। चि । निस्तिर्तिक

निस्तुषचीरः । पुं + माधूमे ॥ इतिराह्म जनिर्घराः॥

数数数数

छ निस्तुषरतम्। न। स्फटिके॥ वि। त्यक्ते॥ त्वि निस्तुषितः। वि। त्यत्ते॥ त्विविद्योने ॥ चघुमते ॥ इतिमेदिनी ॥ निस्तेजाः। वि। तेजीरहिते॥ निस्तोदः। पुं। पीडाविश्वेषे॥ निर्विश:। पुं। खड़े॥निर्गतिवंशर्थो ऽङ्गुलिभ्यः । निराद्यद्ति सः। सङ् खायास्तत्पुक्षस्यडचाच्यः ॥ वि । निह्ये। निर्घुषे॥ निस्त्रिंगपिका। स्त्री। सुद्दी हर्षे॥ निस्त्रेगुर्यः। चि। निष्कामे ॥ निष्का न चुगुण्यात् ॥ पुं । विगुणाती ते परिश्वे॥ चैगुग्यः संसारस्तद्रहित त्त्वात् ॥ निस्त्रेषपुष्पिकः। पुं। राजधत्त्र्रके॥ निसेष्ठः। दि। प्रेमशून्ये ॥ निसेइफला। स्ती। श्रेतकार्यकार्याम्॥ निस्पन्दः। युं। स्पन्दने ॥ इति विकाएड श्रोषः ॥ वि । स्पन्दरहिते । ईषला म्पद्दीने ॥ निस्यन्दतरः। वि। एकानस्यन्दरहिते॥ निस्पृष्ट:। वि। अतिविर्क्ते॥ निर्मता दे। षद्भीन सर्वे स्थोह छाहछ विषये भाः स्पृहाटणा यस्तः ॥ व्यासादि षु ॥ व्यासादीनां निस्पृहासां पारा

🕱 निस्पृहा। ची। श्रमिशिखावृत्ते॥

च्यं मिच्च इंग्यते॥

निहार:

निसन्दः। पुं। सन्दने। चर्षे ॥ नि सन्दते ऽनेन। सन्दूर। सहोजने द तिघननोनिपातितः॥ निस्यन्दनम्। न । सन्दे। सन्दू । स्युट्॥ निस्नावः। पुं। मासरे। भक्तसमुङ्गवे मण्डे। माँड इतिभाषा॥ निस्ना यते। सुः। यानः। एरद्घवा॥ निस्वः। वि। निष्त्साह्ने॥

निस्वनः। पुं। ग्रब्दे ॥निस्वननम्। स्व नमब्दे। नै।गद्नद् पठस्वन इच्छप्॥ निस्वानः। पुं। निनादे । प्रब्दे ॥ नि स्वननम्। स्वनः। नै।गद्नद्पठःस्व न इति पाचिकाघञ्॥

निसारितः। वि। निकासिते॥ निरा कृते॥

निस्तिसः। चि। अपर्यन्ते॥ निहतः। वि। नाश्रिते॥

निष्टननम्। न । वर्षे । मार्षे ॥ इन्ते भविच्युट् ॥ निहना। वि। इननकत्ति॥

निहवः। पुं। स्राह्वाने ॥ ह्वेज्॰ नि पूर्वः। ह्वःसम्प्रसारगचन्यभ्युपवि-विच्यप् सम्प्रसार्याचा ॥

निद्दाका। स्त्री। मोधिकायाम्॥ निय तं जहातिभ्वम् । नैाइश्वेतिहाकः

कन्। वाहुखकान् न इस्वः॥ निहारः। पुं। नीहारे। हिमेः॥ निः

**8888** 88 88

नीकाशः

हियते। इज्॰। घज्॥ निहिंसनम्। न। मार्ग्ये॥ हिसिहिं सायाम्। भावे लाट्॥

निह्तिः। चि। आहिते। स्थापिते॥ निचिप्ते॥ स्थिते॥ निधीयते सा। डुधाञ्०। त्तः। द्धातेहिः॥ स्रात्म भूते॥ निश्चयेनहितः॥

निहीतः। चि। नीचे। पामरे॥ नि-श्चयेन हीनः। कुगतीति समासः॥ निक्रवः। पुं। निक्रते।। श्राव्ये॥ अवि श्वासे॥ अपनापे। गीपने। धार्य नेव नधारयामी त्याचुक्ती॥ निक्रव नम्। कुङ् अपनयने। स्वदेशरप्॥

निह्नुतः । दि । अपह्नुते ॥ निह्नुतिः । द्वी । निह्नवे ॥ निह्नादः । पुं । निर्घीषे । अब्दे ॥ हाद

नहादः। पुरानवादा मण्या हाद अञ्चलोग्रद्धे। घन्। निहाद एक-रेफः॥

नी:। वि । प्रापसकर्त्तरि ॥ नयति । सीच्यापसे । किप्॥

नीकः । पुं। वृत्तविश्वेषे ॥ नयति । गी

ञ् । अजियुधूनी भ्योदीर्घश्चेति

कन् ॥

नीकारः। पुं। अवहेलायाम्। न्यका रे॥ इति शब्दरत्नावली॥

ह्म नीकामः । पुं। निश्चये ॥ वि । परप ह्म दस्यातुल्ये ॥ नितरांका मते । नीच:

कामृं । पचाद्यच् । इकः कामग्रच्यु 🎇 पसर्गदीर्घः ॥

नीचः। वि। पासरे। पृथकाने। अप सदे ॥ नीचसङ्गदेशघोयथा । नमा मोतिसुखं किष्विची चसङ्गानाहान पि। प्रेतसङ्गानाचादेवानकोभसा विभूषितः ॥ प्रविश्यनिखयं नीचः चीधनादिक मिष्यते स्वयंनेतुं नश-क्रोति तदा नाययति ध्रुवम् ॥ स्थिते गुणेपिनीचस्तुयताहोषं प्रपद्मते। किच्निसङ्गमासायतदुत्रांसात्स-नातनम् ॥ सतांश्रुत्वागुणं नीच:श्रो तुमायातिवन्धुवत् । ततःसमयमा-साच प्रकामयतितद्वसन् ॥ सनस्त्रेकं वचस्येनं वर्मग्येनं महातानाम्। म नखन्यदचखन्यत् कर्मग्यन्यद्दुरा त्मनाम्॥ इतिपाद्मे क्रियायासारे ५ ऽध्यायः॥ धर्मे प्रसादानी चानां स्वभा वेनैवहश्यते । अताधर्मविचार्स्ते न क्षचापिनिकृषितः ॥ न नीचे। यवना त्परः ॥ नीचंसस्डमिपसेवतिनीच एव॥ पुं। चे।रकनामगन्धद्रखे॥ खर्वे। वामने ॥ नीचैनींचैस्वमस्यचा अ र्भे आदि वि अव्ययानां भमान दति टि लापः ॥ निकृष्टामी बच्ची चिनाति बा। चिञ् । अन्धेम्योपिटश्यतद्गति 🚜 डः ॥ निन्ने ॥ पापे ॥

经数数数

नीतिशा

नी डनः

क्षें के नीचकः। वि। खर्वे॥ स्वा॰ तहितः॥ नीचनी । पुं। उच्चे। उपरिभागे॥ नीचकै:। अ। नीचैरिक्यर्थे ॥ अय ्यसर्वनामासकच् प्राक्टेः ॥ नीचगम्। न। जले ॥ नीचंनिनिंग--क्क्राता गम्बु । डः ॥ वि । पामरे ॥ नी चगा। स्ती। निम्नगायाम्। नद्याम् ॥ टाप् ॥

नी सभाज्यः। पुं। पद्मापढी ॥ नीचैभी ्ञ्यः॥ वि । पामर्भच्ये ॥ नीचवज्ञम्। न। वैक्रान्तमयो।॥ नीचवृत्तः। स्ती। कर्षणवद्यनादिन कुष्टकर्मि ॥

नीचीनः। दि। अधीम् खे॥ नीचै 🛭 🖼 स्वैरे ॥ अस्ये ॥ नीचे ॥ निचीयते। चिन् । नै।दीर्घचे-ति डेसि: ॥

नी चैंगर्गतिः। स्त्री। सन्दग्मने ॥ अस द्यवद्यारे ॥

नीडः। पुं। खगग्रहे। कुलाये ॥ नि तरामीखते। ईडः। घन्॥ यदा। निश्चितार्खन्यत्र। रखन्त्रमे । इत घचेतिषञ्। संज्ञापूर्वकत्वाद्रग्यः। डखयारेकत्वम् ॥ स्थाने ॥ रथावय विश्रेषे॥

नीडकः। पुं। पचिणि॥

ळू नोडनः। पु। पाष्यायाः। ळू नोडनः। पुं। विच्छो ॥ नीडेनातः।

जनीः। इ:॥

नीडजेन्द्रः। पुं। गर्हे॥

नी डोड्सव:। पुं। खरो। गरुत्मति॥ नी डे उड़वायस्य ॥

नीतः। चि। प्राप्ते। ग्रहीते॥ यथा। नीतं यदि नवनीतं नीतं नीतं कि मेतेन । त्रातपतापितभूभा साधव माधाव माधाव॥ गीज्। ताः॥

नीति:। स्ती। नये। नाये ॥ जेत्मि क्तां नीति न्याया जयापायस्य प्र वर्सका भगविद्यम्ति: ॥ उचितव्यव हारे। सामदानाचुपाये॥ प्रापगे॥ नीतिघोषः। पुं। वृहस्पतिर्घे॥ इति चिकाराज्योधः॥

नीतित्रः। दि। नीतिविदि ॥ आन्वी चिनीं पर्यो वानीं दखनीतिच्यपा र्थिव:। तद्विधे स्तत्कियापेते श्चि न्तये दिनयान्वितः ॥ श्रान्वीचिक्या त्मविज्ञानं धर्माधर्मी चयी स्थिता । अर्थानर्थातुवाक्तायां दण्डनीच्यां न या ऽनये। ॥ विद्याश्वतस्त्र एवेता ये। गचेमाय देहिनाम्। विद्याविनीता चपति न कुक्चेष्ववसी दति ॥ नीतिमान्। प्रयस्तनीतिमति॥ नीतिशाखम्। न। श्रीश्रनसस्चना-मन्दंकपन्त्रतन्त्रनीतिमयूखि हिताप

देशचात्रकामारतीयराजधर्मादै। ॥ अ

नीरम्

नीतिसारः। पुं। इन्द्रमातिवृष्टस्पन्यु कोनीतिशास्त्रविशेषे ॥ सच्यक्डपु राणेऽष्टास्वधायेष्वस्ति ॥ नीयः। पुं। नेतिरि। प्रापियतिरि॥ स्तीचे इति वेदभाष्यम् ॥ नयति । णीज् । इनिकृषिनी रिमकाशिभ्यः कथन् ॥ न। जले ॥

नीभम्। न। नीते। वसीके। पटसप्रा नो। चालाने। श्रीलातीइतिभाषाः ॥ नितरांभियते। शृङ्खवस्थाने। नि स्रोन घरति जसमितिना। धृञ्धार गो। मृल्कः। अन्येषां० दोर्घः॥ वने॥ नेमा॥ चन्द्रे॥ रेवतीनचने॥ नेमा॥ चन्द्रे॥ रेवतीनचने॥ नीपः। पुं। कदम्वे। इलिप्रिये॥ दम्धू के॥ नीलाभोकहंमे॥ धाराकदम्वे ॥ नीपासहाकदम्वः स्वाहुाराकम्बद्ग-च्यपीतिसाच्नः ॥ नयति नीयते वा । गोञ्। पानीविषिभ्यः पः। वाहु स्वकात् गुणासावः ॥ धननीतिष्रा गकुष्णः॥

नीयमानः। चि। प्राप्यमाये॥
नीरम्। न। चीरे। ग्रम्चुनि। जले
॥ग्ररहा नीरजात्य च्या नीराश्विप्र
कृतिं ययुः। स्रष्टानामिवचेतांसि पु
नयीगनिषेवया॥ रसे॥ नीयते।
श्रू योज्ः। स्फायितच्दीतिरक्॥ निश्रू गेतं राइसेवेः। निराद्य इतिसमा

नीरिधः

सः। अयोगप इतिश्रुतेः ॥ निर्गते। अ रोऽ यिरसात् । प्राहिम्योधातुज-स्रोतिवहुत्री हिः। अञ्जोयित्रं ह्यायः च विमितस्रुतेः ॥ निश्चयेनगति-सुखम्। रा०। स्रातश्चे तिके द्रते। पहतिदीर्घः ॥ निष्ठीवास्त्रव्यक्तम् विष्ठार्थस् न सञ्जिपेत्॥

नीरजम्। न। क्षुष्ठीषधी॥ पद्मी॥ मु क्षायाम्॥ चि। जखजाते॥ नीरे जातम्। जनीः। डः॥ पुं। उपी रिणा॥ उद्गे॥

नीरजाः । वि । निर्धृ विदेशपृष्पादै।॥ स्त्री । सरजस्तायाम्॥

नीरजखः । दि । निर्धित्ते ॥ नीरतरङ्गः । वि । विरते सुरतरागे । रमणाभाववति ॥ यथा । आयाताः सिंख वर्षा वर्षाद्रिप यासु वासरो-दीर्घः । दिशिहिशि नीरतरङ्गो नी रतरङ्गो ममापिष्टद्येशः इति ॥ नीरदः । पं । सेघे ॥ सस्तके ॥ वि ।

नीरदः । पुं। मेघे ॥ सुस्तके ॥ वि । दस्तभून्ये ॥ यथा । चास्वाच निर्व भेषं विर्विष्मां सद्नि सांसानि । करकामिषेण सन्ये निष्ठीवति नी स्दे। ऽस्थीनीति॥

नर्थागनिषेत्रया ॥ रसे ॥ नीयते । नीरिह्नी । स्त्री । सेघवन्याम् ॥ योज् । स्फार्थितन्दीतिरक् ॥ नि- नीरिधः । पुं । स्रद्धौ । समुहे ॥ नीराह्र गतं राइस्त्रेशः। निराद्य इतिसमा विधीयने ऽस्मिन्। दुधान् । कर्महू **经**股级

नीराज

एयधिकरकेचेतिकः॥

नीरनिधि:। पुं। अकूपारे। समुद्रे॥ नीराश्विनितरां धीयन्तेऽच । डुधा ज्ञुः। कि:॥

नीरन्धः। वि। सान्द्रे। घने ॥ छिट्ट रिकते ॥ यथा । श्रीमनाथतवार्जि ते। जित्रयमः संगुदुम् कावली मादा येवविधिविधित् सुरमणं हारं त्वदी येगुँगैः। नीरन्धामवलो कातामपि तता नान्तं गुणानाम हे। उत्पित्सु गैगनान्तरे समकिरत्तासास्ततस्ता

रकाः । प्रतिकाखिदासः ॥ नीरसः। पुं। दाखिमे॥ चि। रसही ने ॥ यथा । श्रुङ्गारी चेत् कवि: का चो जातं रसमयं जगत्। सएव चेद मुक्रारी नीरसं सर्वमेव तत्॥ नीराखुः। पुं। उहे। जबविडाले॥ नीराजनस्। न। आराधिके। दीपा दिना सत्ताता ।। पचनीराजनं कु वात् प्रथमं दीपमालया । दितीयं सेद्दाजीन हतीयं घे।तवाससा ॥ चृताश्वाद्याद्यने श्व चतुर्धम्परिकी र्त्तिस्। पष्तसंप्रिविपातेनसाष्टाङ्गे नवंयादिधि ॥ मान्त्रिनशुक्तद्यस्या-मन्त्रादे:पूजने ॥ यथा प्ररत्कालेम षाष्ट्रम्यां दुर्भा याः परिपृजनम् । नीरा जनंद्रशन्यान्त्वाधीदैवलवृह्ये॥ निः

नोचः

शेषे गराजनमञ्चा नी रखशान्द्रट-कस्यश्रजनं चे पे।यदवा । नी रेजले कजनंसार्थनं वा॥

नीराजना। स्ती। आरापिके। दीपा दिनासकृता॥ निःश्रेषेया नितरां-वा राजनम्। राजृदीसी ययनः। ययासश्रन्थेतिमानेयस्याः

नीरिन्दुः । पुं। प्राखाटके। प्राप्ते छे। डा रतिगैडिषुखाते वृचे॥

नीक्क्। पुं। खी। रोगाभावे। स्वा स्थ्ये। अनामये॥ वि। रोगर्हिते । उल्लाघे। पटेगानिरोचते। क्ष् । किप्। नहिवृतिवृषोतिरीर्घः॥

नीक्जम्। न। कुडीषधी ॥ वि। री।
गाऽभाववति ॥ क्जायानिगतम् ॥
नीक्षपः। वि। रूपाभावविशिष्टे ॥ नी
क्षपश्चापिकाखस्चेन्द्रयवेद्यन्ताभ्युपग
मेनेतिवेदान्तपरिभाषा ॥

नीख:। पुं। निधिप्रभेटे ॥ सहिविशेषे
। दलावतको त्रारायते दिसहस्त्रया
जनविस्तोर्थे प्रागायते रम्यकवर्षध्य मर्यादापर्वते ॥ भारतवर्षस्ये
श्रीकविशेषे ॥ वानर्विशेषे ॥ व र्याविशेषे ॥ नीले। ष्यो ॥ खाञ्कने ॥ मक्ष्रयोषे ॥ वटवृत्ते ॥ कृष्ण्य र्या ॥ वृषोक्तर्गवृषे ॥ वर्यानि मुळ खं पुक्कं यस्त्रश्वेतानि गोपते:। खा क्ष नीचः

चारसमर्वाश्व तं नीचिमितिनिर्द श्रेत्। कपिच। ले। हिता यस्तुवर्णे न पुच्छाग्रेगतुपाग्डुरः। श्वेतः खुर विषाणाभ्यां स नीलावृष उच्यते ॥ नी बति । नी खवर्षे । इगुपधेतिकः ॥ न । नाखीरक्ते॥ नील्यारक्तम्। नी खात्रन्॥ इन्द्रनी समयौ। नी सन् इति भाषा प्रसिद्धे सारिएले॥ काचलवर्षे ॥ ताली प्रपचे ॥ विषे ॥ मैावीराष्ट्रने ॥ तुखे ॥ चच्चाङ्गाष्टो त्तरमतकरणान्तर्गतकरणविशेषे ॥ वर्ष वृत्तप्रभेदे ॥ तालपयाघरनाय कतामरवज्ञधरम् पाणियतच वि भावय भामिनि वृत्तवरम्। नीख मिद्म् फणिनायकपिक्रखसंखपित म् पण्डितमण्डिं कामुखदं सिख-कर्यागतम्॥ यथा। सुन्दरि सुन्दरि पै।नितश्रालिनि किङ्कुर्वे सानि नि मानिनिकाससिदं हृद्यं पक्षे । हारिया हारिया ते हृद्ये निहि ताद्यिता मामिनि भाविनि वासिम क्रिट्ररूप उत्पातः। तथाविवरादः। । चन्द्राकैमण्डलं छिद्रं दृष्ट्वा जनपद चयः इति ॥ यदानीचं बच्चा च नीचकुर्गटकः। पुं। नीचिकिएव्याम् ॥ 🕸

नीखका

XXXX 4

कं नैत्यमधिकृत्योक्तम्। यदादि-ळ च्ये नैत्यंतदानध्येदिति ॥ वि । नी खवर्षयुक्ते ॥

नी खकम्। न। का चा चू ग इति भाषा प्रसिद्धे नाचलवर्षे ॥ वर्त्तलाहे ॥ पं । असनवृत्ते ॥

नी सकाराः। पुं। भिवे। इरे ॥ चीरा बोर्मव्यमानाच विषं हालाहते। ह्य भृत्। इरेख धारितं कार्छे नी खकारु स्ततो इरः ॥ दास्य हे ॥ ग्राम चटके ॥ मयूरे ॥ खन्त्रने ॥ नीचः करहोय स्तः ॥ पीतसारे ॥ न । मृज्ये ॥ द्रतिराजनिर्घस्टः॥

नी न कराशिया। स्त्री। स्यूर्शिया याम्॥ नीखकार्ष्णीखा बच्ची पित्त श्वेषातिसार्जित्॥

नीसकाष्टाचम्। न। बहाचे॥ वि। खन्ननाचे ॥

नी जनन्दः। पुं । महिषकन्दश्रभेटे । विषक्ते। महिषीकन्दे ॥ इतिरा जनिर्घेखः ॥

ने। ख चिराय यत: इति॥ नी लंबच्या नी लक्म बम्। न। नी खबर्ष पद्मे । उ त्यते । हिमाजे ॥

अपर्वेषि यदारा हुग्रह्यां चन्द्रसुर्ययाः मी जकुन्नजा । स्त्री । श्रीयाः सखीविश्र षे ॥ वि । नी खतुन्तस्विधिष्टे ॥

न्द्र दवक चन्नोह स्यते एत देवात्पाति नी चन्नान्ता। स्त्री। विष्णुकान्तायाम्॥ 🕸

**网络** 

नीसप

ग्रीवे॥

नीखग्रीय:। पुं। शिवे ॥ नीखाग्रीवा यस्यसः॥

नीलकुः। पुं। प्रस्ते ॥ स्गाले ॥ स नीलपदाम्। न। इन्हीवरे ॥ नीलच्य त गे। किमिविशेषे। नितरां सङ्गति । लगि॰। नीलति वा। नीलवर्थे। खर्णङ्कितिनिपातनात् साधुः॥ **बी। अम्मराल्याम्**॥

नी खचर्म। न। परूषके ॥ नी खवर्षा जिने ॥

नी बजम्। न। वर्त्त ले। हे ॥ चि। नी बाज्जाते ॥

नीसिंजिएी। सी। नीसकुरएके॥ नी जतरः । पुं। नारिकेले ॥

नीबताबः । पुं। तमावे ॥ हिनावे ॥ नी बदूर्बी। स्त्री। श्यामायाम्। भाग व्याम्। ब्हायाम्॥ नी बद्वीहिमा तिक्तामधुरा तुवरा इरेत्। कफपि त्तास्वीसपैतृगादाइलगासयान्॥ नीबाचासै।दूर्वाच ॥

नी बध्नजः । पुं । तमाबवृत्ते ॥ माहि पाच्याः पुर्योगाजवित्रोषे ॥ वि । नी बध्वजाविश्रिष्टे ॥-

नी चनिग्रंखी। ची। नी चसिम्धवारे॥ हैं नी सनिर्थासकः। पुं। नी सासनवृद्धे॥ ळ नी खपङ्कम्। ना अन्यकारे॥ ळ ४४४४४

नीखम

🛱 नी सकी चः। पुं। नी सबके। दीर्घ- नी सप्तम्। न। इन्दीवरे ॥ नी सानि व पनास्त्रस्य ॥ पुं। गुरुद्धस्ये ॥ अप्रस नाबवृच्चे ॥ नीखासनवच्चे ॥ दा हिमे॥

त् पद्मञ्च॥

नीचिपच्छः। पुं। भ्येनखरे॥ नी खपुनर्ने वा। स्त्री। क्रुष्णवर्षपुनर्ने वा याके। नीलायाम्। नीलगद्दपडो ्या इति भाषा ॥

नीखपुष्यः। पुं।नीबभुद्गराजे॥नीखा माने ॥ श्रीतसहे। निगुष्डीहुमे॥ न । ग्रन्थिपर्थे ॥ नी जवर्थे पुष्पे ॥ नी जपुष्पा। स्त्री। विष्णुकान्तायाम्॥ नीखपुष्पिका। स्ती। नीस्थाम् ॥ अत खाम्॥

नी खपुष्पी। श्वीा नीस्थाम्॥ निर्मु -ग्छाम्। सिन्द्के ॥ अतस्याम् ॥ नी चव्रज्ञायाम् ॥

नीसपता। स्वी। जम्हाम्॥ नी सभू इराजः। पुं। नी स्वयं भू इराजें । सहामृङ्गे। भ्यामले । नीलाभंग रा द्रतिभाषा॥

नीजस्याः। पुं। रन्द्रनीजसयौ । म सारे। नीले ॥ चीरमध्ये चिपेदी चंचीर चेत्री खतां बजेत्। इन्द्रनी 🕸 बसितिखात सामन्त्रे रतनियं ये 🖔

नीस्र

॥नी जीरसनिभाः केचि च्छस्काए निभाःपरे इत्त्यादिनागस्योन रता थ स्त्रे एषामेकाद्य विधाकायाक्ता ॥ नीलमाधतः। पुं। विप्णा ॥ नीलमाषः। प्राजमाषे॥ नीलमीलिकः। पुं। खबोते॥ नीलम्हिका। स्त्री। पृष्पकासीसे ॥ क्राचीवर्गायां सहिना

नी बलाइम्। न। वर्शला है। नी बते। हित: । पुं। त्रिवे। धूर्जंटै। ॥ नीच स्वासी लेक्टितस्य । काछेजटा सुच। नी खः काछा स्नो इता रचके या अस्तित्वामी ॥ नीखरक्तमि-श्चितवर्षे ॥ व्रतविशेषे ॥ नी बता हिता। स्त्री। भूम जम्हाम् ॥

म् ॥ पुं । कृप्णभेके ॥ नील यही। स्ती। वन्दायाम्॥ नीलवसनः। पुं। प्रता । इसायुषे। नी लाम्बरे ॥ वि । नी लबस्य युक्ते ॥ नी खबख:। पुं। यख देवे ॥ न । नी ख वर्षवसने ॥ यथा । खीकी बाग्यनी

नीसवर्षाभूः। स्त्री । नीसपुनर्नवाया-

ं वर्त्तं नस्प्रेशेखनो विमान्तर्कं अजेदिति गावडेप्रायम्बिताधायः ॥ तद्वार्गा प्रायम्बितायुक्तंप्रायस्थितविवेके। त

यादै। नी बश्खं नद्ष्यति । नी बी

🎇 चभविष्यपुराग्रे । शृणुष्वेतिमहादा नी सहवा। स्वीः वार्चाक्याम्॥

नीसम्

होनी जीरक्तस्थधारसात्। वाससा गगमार्द्रचगदता ममकृत्समः॥ पालनार् विक्रगाचैव उद्गतिपजीव नात्। पतितस्तुभ वेद् विप्रस्तिभिः कृ क्विंगुधात ॥ नी जी रक्तेन ब्रस्तेग यत्वर्भक्षक्ते दिनः । सानंदानंतिपा हिाम:स्वाधाय:पिटतपैग्रम् ॥ वृद्या तस्रमद्यायचीनीकीवस्रस्य धार्या त्। नी जी (क्तां यदावस्तं कश्चिर्वि प्रसाधारयेत्॥ अहाराचोषिताभू-त्वा पष्यगर्थेन ग्रुध्यतीति । रदम त्ताने । त्तानेतुर्देगुग्यम् । अनापना दमाशापसम्बः। नीकी स्थन् रसी । स्तीयां की डार्थसंये। मे ययनीये न द्यातीति॥

नी बवासाः। पुं। शनैश्चरे ॥ वसमहे ॥ नीवेवाससीयसः॥

नोखनुका। स्ती। अजान्याम्। अति ले।मगायाम् । नीजन्यं नाना रति गीडभाषा॥ 💮 💮

नीलवृत्तः। पुं। वृत्तिविषेषे। वातारी । भोजनायने ॥

नी खबुन्तकम्। न । तृत्ते ॥ इतिराज निर्घेष्टः॥

मीलहयः। पुं। कृष्णवर्षके ।। दयनि भेषे ॥ पश्यास्त्रक्षचणं वृषे ॥

नीसाञ्च

🎇 नी खत्रतम्। न। व्रतविश्रेषे ॥ नी चले। चितव्रते ॥

नीसियखण्डः। पुं। नीसजटाभारे। ब्हे ॥ नील:शिखरहोऽस्य ॥

नीचित्राग्रुः। पुं। शोभाञ्जने॥

नी ससरस्वती। स्त्री। तारायाम्। ची

नाधिवासिन्यां बुदुशक्तिविश्रेषे॥

नीससारः। पुं। तिन्दुकट्टचे॥ नी सस्दिनः । पुं । ो निगुल्ह्याम् ।

नी बसिन्दुवारः। पुं। प्रीतसद्याया-

म्॥

नीका। स्ती। सचिकाप्रभेदे। वर्षेणा याम् ॥ नीकति। नीकवर्षे। प्रच् ॥ देवी विश्वेषे ॥ नी सपुनर्नवायाम् ॥ नोल्याम् ॥ मञ्जाररामस्वनायां मि तिवृष्ट्यम्पुराग्यम् ॥

नी बाहः । पुं। सारसखरो ॥ चासे ॥ नीबाद्गः। पुं। कृमा ॥ नित्रांबद्गति । नीबाल्यानः। पुं। पुष्पपृत्तविष्ये । । खिगिगता। खर्माङ्क्षपीय्नी खङ्ग दीर्घनीचङ्गः। नीचाङ्गः रतिपाठा ची। अभाराच्यान्॥ शुचिरे ॥ प्र स्त्रने ॥

नी चाष्ट्रनम्। न । साबी राष्ट्रामे ॥ नी चासनः। पुं। नी खप्ते। नी चहुमे त्ये ॥

नी बाजना स्ती। विश्वात ॥ इतिज िर्खिता नारी प्रयां कृत्वा पद्वय

नीचास

टाधरः॥

नीलाजनी। सी। कालाजनीक्षे। नीलाञ्चसा। स्त्री। असरीभेदे ॥ न दीभेदे ॥ विश्वति॥ नी जाएड क: । पुं। ऋष्ये। गत्रये॥

नी नापराजिता। स्ती। नी लक्षणीपरा

जिताचतायाम्। महानी ल्याम्॥ नी बाजम्। न। नीले त्यले ॥

नी खाम्बरः । पुं । वखदे वे । अञ्जाग

जे। कै। यमे। राचसे। प्रनेश्चरे

॥ नीसमन्दर्यस्य ॥ न। तालीश पने। शुकादरे ॥ नी खबस्ते ॥ ति ।

नीसवस्वविशिष्टे ॥

नी चान्बा। स्त्री। देवी विश्वेषे ॥ नी-चाद्रिपर्वतीपरिखेतत्खाने॥

नी बान्युजना। न। नी बेरत्य ले ॥ नी

बन्तदम् जनाच ॥

दाखाम्। आर्त्तगलायाम्॥ खिग दति निपूर्वास्तरोः कः प्रस्वयोने नी चान्ती। स्ती। स्प्रिशेषे। श्यामा स्याम्॥

न्तरेतु धातारिपदीर्घीनिपा स्थते ॥ नी लालु:। पुं। कन्दिशिषे । श्याम-खासुके॥

नीबारमा। पुं। नीबमयी॥

॥ रतिवस्थविश्रेषे ॥ यथा । चिङ्गीप

**XXX** 

नीलात्प

म। इद्ये दत्तहसाच वस्यो नीवा सनामतः ॥ दतिसा०॥ नी खिका। स्ती। नी खिन्याम् ॥ सुद्र रे।गभेदे॥ नेपरागिवशेषे॥ श्रेफा विकायाम्॥ जवस्यव्वरे॥ यथा। भूमेरूपरे। वृच्चस्रोताटरे। जखस्र नी चिके स्थादि ज्वरप्रकर्षे विजयर चितः ॥ नीखवर्णा नीखादे। षधी-प्राणिनिचेतिङीष्। स्वार्थेकन्॥ नीखिनी। स्त्री। नीसीवृत्ते ॥ कृष्ण विवृति ॥ अजमीढस्यपत्न्याम् ॥ नीलावर्षास्यकाः । इनिः। ङीप्॥ नीखी। खी। नीखिकारागे ॥ नी चिन्याम्। काचायाम्। रखन्याम्। नी लका वृत्त इतिभाषा ॥ नी लाजा नपदेन्यनाछादनेर्धे कीष्। नी बादे। षधे। प्राणिनिचनित्रं ङीष् । संज्ञायान्त दा ॥ नी जिनी रेचनी तिक्ता केश्या मे।इभ्रमापद्या। उ-मा इन्यद्रश्री इवातर क्रांकफानि जान् ॥ ग्रामवासमुद्रावन्त्रमद्रव्यवि षमुद्धतम्॥

नी जीरागः। पुं। स्थिरसी हृदेपुरुषे॥ नी जी वृज्ञाकृतिः। पुं। श्ररपुङ्खे॥ नी जात्यसम्। न। इन्दीवरे। नी स शाँप जादनि गाडभाषा॥

🌣 नीलेत्यनी। पुं। मञ्जूघोषे ॥ इति-

नीविः

द्विकार्ग्डभेषः॥

नीले। पछ:। पुं। इन्द्रनीखमणी॥ नीवर:। पुं। वास्तव्ये॥ विशासको॥ प रिव्राजि। भिचुके॥ नयति नीयते वा। ग्रीक्। छित्वरच्छत्वरधीवर पीवरेच्यादिनासाधः॥

नीवातः । पुं । प्रयामे । मूखोलार्षा-यंधान्यादिसच्चये ॥ महार्घ हेतोधा न्यादिषु जनानामादरातिश्रये ॥ तु खाधर्याधिको ॥ तुखाकृतंन्यूनाधि कांक्रयादरे।वेतिस्वामी ॥ नियतं व चनम् । वच्च । घञ् । उपसम्बद्धां तिदीर्घः ॥ मूखाधिकाहेतोनिश्चये नपरिच्छेदनेदितभरतः ॥ वचना-भावे॥

नीवारः। पुं। भ्यामाकादिष्टग्रधान्ये।
मृतिधान्ये। भ्ररग्यधान्ये॥ नित्रीय
ते। वृज्वरग्रो। नै। वृधान्ये द्रतिष्ठज्
। दीर्षः॥ नीवारः भीतने। ब्राह्मी
पित्तवः कपवातकृत्॥

नीवि: । स्ती । परिषये । विश्वस्था ने ॥ उच्चये । स्तीयांकटीवसनवस्था ने ॥ स्तीयांकटीवसनवस्था पृष्ट्या दिवस्वन्थेपि ॥ निष्ययति निषीय ते वा। खेन् । ने । वो यो यो यो पः पूर्व स्वदी घेरती यो हिन् ॥ नितरामि हुन्वति । इति । यो सामशास्या हुन्वति । यो सामशास्य सामश्री । यो सामशास्य सामश्री । यो सामश

**⊗**⊗×

न

निच्याचाननुम्। रगुपधात्विदि- नुतः। दि। स्तुते॥ तीन्॥ नुतिः। स्ती। स्तुते

नीवी । स्त्री । नीविश्वव्दार्थे ॥ राजपु पादेवैन्धके । परिपयो ॥ कृदिकारा दितिङीष् ॥

नीवृत्। पुं। स्ती। जनपदे। देशे। जङ्गादिजननिवासस्थाने ॥ नियते। वर्त्तते। अधिकरणस्य कर्त्तृत्विव जाप। वृतुः। किप्। निस्तृतीति दीर्घः॥ नीवृद्दयोर्भतादेशे इति शब्दाम्वृधिः॥

नीशारः । पुं । हिमानि जनिवारण प्रावरणे । से ज इति भाषा॥ गारि वाकृतनीशारः प्रायेण शिशारे कृशः ॥ नितरां शीर्वेते हिमानि जावषाने नवा । शहंसायाम् । शृवायुवर्णनि स्ति प्रम् ॥ उपसर्गस्य घनी तिदीर्घः ॥

नीहार:। पुं। श्रवश्याये । तुषारे। हिमे । ध्वारा रति भाषा ॥ निष्टि यते। हुन्। घन् । उपसर्गस्य घ नीतिदीर्घ:॥ कपवायुवर्डुके।यम्॥ नु । श्र । विसर्वे ॥ श्रवमाने ॥ विकल्पे ॥ श्रन् नये ॥ श्रति ॥ प्रश्ने ॥ हे ते।॥ श्रपदेशे ॥ श्रन् श्रवे ॥ नुद्रति नीतिवा । सुद्रुः ॥ स्रन्थे ॥ नुद्रति नीतिवा । सुद्रुः ॥

न्द

नुतः। चि। स्तुते॥ नुतिः। ची। स्तुते।। स्तोचे॥ नृयते ऽनेन। णु०। चियाकः तिन्॥ पू जायामिति शब्दरत्नावकी॥

नुत्तः। वि। प्रेरिते ॥ नुवतस्य । गा द०। क्तः। नुद्विदेति पाचिकान स्वाभावः॥

वर्तते । श्राधकरणस्य कर्तृत्विव नुत्रः। वि । नुत्ते । श्रस्ते । प्रेरिते ॥ वाव । युत् । क्विप् । निह्युतीति नुवतेसा । णुद् । क्वः । नुद् विदे दिशिः ॥ नीवृद्द्योर्भतादेशे दति वानत्वम् ॥ निरस्ते ॥

नुवनुवन्त्। चि । श्रतिपीडितपीड के ॥ श्रतिश्रयेन नुन्ने। नुन्नुनः तं नुद्तीतिविग्रहः॥

नुवसारः। चि। परिचित्तधैर्थे॥ नृतः। चि। स्तृते॥

नूतनः। चि। प्रस्ताग्रे। अभिनवे। न वीने॥ नवएव। नवस्रत्नप्रता प्रमुख्याः नूरादेशस्य॥

नृतः। चि। नवे। नचे। नृतने॥ नव

एव। नवस्त्रतप्प्रस्थयान्रादेशः॥
नृदः। पुं। ब्रह्मदाक्वृचे। श्रश्रस्थाकारे
पार्श्वपिप्यच इतिस्थाते॥ तृत इति
प्रसिद्धेपि॥ नुद्ति पापम्। नुद्रः।
इगुपचेतिकः। पृण्॥ यद्या। नुवद्ति
। वद्र्ण। मृण्कः। कर्मणः कर्तृत्व
म्॥ यद्या। नृयते। पुः। वाण्दः।
कुटादिः॥

चत्:

श्रिन्तः। त्रि। समग्रे॥ नजनः। श्र०॥ नृनम्। श्रा निश्चिते॥ तर्वे ॥ स्मर्गे ॥ वाक्यपूरमो ॥ नृवा स्नुस्था नमति । विच्॥यदा । नृजनयति। जनप रिष्टामो । श्रम्॥

नूपुर: । पुं । न । पादाक्रदे । मजीरे । नेउर इति विद्या इतिच भाषा॥ ॥ नुवनम् नूयतेवा । ग्रू॰ । सं॰ कि प् । नुविपुरति । पुर अग्रगमने । इ गुप्धेतिक:॥

ना। पुं। मनुष्ये। पृष्षे॥ नयति न यतेवा। बोज्ः। नयते र्डिचेत्यृन्। नरी। नरः॥

न्वत्रराहिका। स्वी। नरकपाले ॥ नः करोहिका॥

खनेश्वरी। स्त्री। नरसिं हावतारे॥ खगः। पुं। पुरुषामसिद्धे खपविश्वेषे॥ खगधूमः। पुं। तीर्थविश्वेषे॥

त्वचाः । पं । राचसे ॥ नृत्वष्ट । च चिड् । सर्वधातुम्बद्दस्यसृत् । अस नयोश्चिति न खाकादेशः ॥ यदा । चचे बहुडंशिचेच्यसिः । सार्वधातु वसं सत्त्वात् खाञ्च ॥ त्यां हष्टरि॥ तता । स्त्री । प्रते ॥ नुभीतः । तस् ॥ त्वतः । स्त्री । नर्तने ॥ द्रतिश्व ॥

ॐ तत्रकः। पुं। इयग्रीवावतारे॥ ॐतन्ः। पुं। नर्त्तके॥ त्वस्यति। त्वती० **न्यम्** 

। त्वतिष्रधोःकूः॥

वत्तम्। न। नर्तते। तात्तः व। बास्ये
॥ व्यतीगापविचे पे। भावेकः ॥ भा
वाश्रयन् वत्तंसान्य स्यंतासस्या
श्रयम्। बार्यपदार्थाभिनये। सार्गा
देशीतया परः ॥ मधुरोइतभेदेन
तह्यं दिविधंपुनः। सास्यद्ग्रकरू पे
या ना टकार्यप्रारकम्॥ गाप्तस्य

व स्यम् । न । ताबमानरसाश्रयसवि चासाङ्गविचे पे । ताग्डवे। नटने। । नांच इतिभाषा ॥ देवक्या व्रती ताय सालमानरसाश्रयः। सविला साङ्गविचेपा वस्यमित्युचने वृधैः ॥ 🛪 ॥ ताग्डवच्च तथाखास्यं दिवि धं त्रस्यम् स्रोते। पेविवर्षे हु रूपम ताग्डवं दिविधंसतम् ॥ अङ्गविचेप वाह्न त्यं तयाभिनयशून्यता। यत्रसा पेविच साखाः संगादेशीति जीवतः ॥ छेर्नं भेर्नं यदवहुरूपामुखाव खी। ताएउ व व हु हु पंतदावयाग-कमुद्दतम्॥ ॥ इतिसङ्गी । न्ह चीनासमरूपेण सिद्धिन श्रास्त्र रूप तः। चार्वेधिष्ठामयम् तः स्यं कः स्य-सन्यदिङम्बनेति॥ गेयादुत्तिष्ठतेवा दं वादादुत्तिष्ठतेषयः। खयताषस क्यं प्रवर्शते ॥ खती १ 🎇 मार्थं

। ऋदुपधाचाक्रापचृतिरिति काप्॥ ऋदुर्गम् । न । चतुर्दिगवस्याधिष स्यश्रवमुक्तवहुपदातिरिकते रा चीवसतिखले ॥

न्द्रेव:। पुं। राजनि॥ न्द्रधर्मा। पुं। धनदे। सुवेरे ॥ नृरिव धर्मभाचारः ग्राम्यु जत्वादिवी ऽस्थ। धर्माद्निच् केवलात्॥

खपः। पुं। भूषे। राजनि ॥ खन् पा ति। पारचणे। आते। नुपेतिकः॥ चतुर्वीजनपर्वन मधिकारी न्यपस च ॥ अस्प्रमंसा यथा । अपुषस्य त पः पुत्रो निर्धनस्य धनं ऋपः। स्रमा त्र्जननी राजा अतातस्विपतान्वपः ॥ अनायसन्देपानायो हाभर्तः पा विवःपतिः। अभृ त्यस्य त्येपाभृत्यो व्यवश्वांस्था ॥ सर्वदेवसया रा ना तस्मात् त्वामर्थये चपेति का लिकापुराग्यम् ॥ घोडशसङ्खाः याम् ॥

त्रपकतः। पुं। राजपनाएडी ॥ न्वपति:। पुं। धनदे। कुवेरे॥ भूपती । राजनि ॥ नुनुपाति । पा॰ । पाते र्डति: ॥ त्वर्णापतिर्वो ॥

क्पतिप्रियः। वि। राजवत्त्रभे ॥ कपस्य

प्रयः॥

**XXXX** 

🌋 न्वर्गतवस्रभः । पुं । न्वपवस्रभ इतिखा

नुपति

ते अ। षधित्रभेषे ॥ यथा । जाती पालं काङ्गाञ्चलगेकाटङ्गरामठम्। जीरकच यमानीच विश्वसैन्धवपच कम् ॥ ले। इ मधं रसं गन्धं तामं-प्रत्ये कथः पनम्। सरिचं विपनं दत्त्वा छागीदुग्धेन पेषयेत्॥ धादी रसेन वा पिष्टा वटिकां कुर्यवतः । श्रीमहत्त्वनाथेन विचिन्त्यपरिनि र्मितः ॥ सूर्यवत्तेजसाचाऽयं रसेा न्वपतिवञ्चभः । त्रष्टादशवटी खादे त् पविदः सूर्यदर्भनः॥ 🛪 ॥ इति मन्दानलं सर्वे मामदेषं विस्चि-काम् । श्री हगुल्मोदराष्ट्री कायकृत् पाएं इसीमनम् ॥ इच्छू वं नग्र शूखच चतःशूखच कामजाम्। शिर्ध्युतं कटीशूल मानाइमे। छ श्रू जनम् ॥ कास श्रासामेशत स्त्री परं शोषमर् दुम्। गलगराउं गराउमा ला मल्पिच गईभीम् ॥ क्रिमि क्षानि दह्णि वातरक्तं भगन्दरम् । उद्दंश सतीसारं ग्रह्मायाः प्रमे इकम्॥ अभागे मूचकुक्क मूचा घात मस्दरम् । न्वरं जीर्यं न्वरं कार्ड तन्द्रा लाखं विमं श्रीमम् ॥ दा इविद्धि इकाश्व जलगत्रद्मृकताः। वाधियं स्वरभेदम नृप्तनृहिविसपे-🛪 कान्। ज इस भ त्ता वता गुद्धं

नृपमा

सार्विं त्याम्। कर्णनासान्गोयां श्चदलरागच पीनसम्॥ स्थील्यच शीतिपशच्च स्थावराणि विषाणिच । वातिपत्तक फार्खाञ्च दन्दनान् सा विपातिकान् ॥ सर्वरागचयान् इन्ति चएडां गुरिवपाप इ। व सवर्षे करे। ह्येष आयुष्यो वीर्यवर्डुनः ॥ परंवा जीकरः श्रेष्ठः पटुतामन्त्रसिह्दिः। श्ररागी दीर्घजीवी छा होगी रागं विमुचिति ॥ रसस्यास्प्रमादेन सुवु द्विजायतेजनः। इतिरत्नावखी ॥

त्वपृहुमः। पुं। श्रारम्बधे ॥ राजाइनी वृचे ॥

न्दपिषयः। पुं। वेड्वांसं इतिगाडमा षामसिद्धे बिष्टवंश्रे ॥ राजपनाएडी ॥ राजगुके ॥ रामगरे ॥ गालिधान्ये॥ भामे॥ वि। राजवस्त्रेभे॥ न्द्रपरा षिय: ॥

न्दप्रियंपा । स्ती । वान्ताकाम् ॥ इतिराजनिर्घेष्टः॥

चपप्रिया। स्त्री। केतक्याम् ॥ राजख र्जूयाम् ॥ राजभावायाम् ॥

न्दपवदरः। पुं। राजवदरवृद्धे ॥ न। त त्पले॥

द्यमस्दिरम्। न। सै। धे। राजसदने॥

त्रपमाङ्गल्यकम्। म। आहुलावृत्ते ॥

न्पाम वेद नवा खविशोधे॥ दतिशब्दान्वुधिः॥ॐ

त्रपंत्रच्या। म। राजक्र्चे॥ राजि है। न्परावच्या।

नृपलिङ्गधरः। पुं। राजवेशधारिणि॥ यथा । निजग्राहीजसा वीर:कर्लि दिग्विजयेकचित्। नृपिकक्ष्यरं भू द्रं वन्तंगामियुनंपदेतिश्रीभागवत म् ॥ प्रवृहु कालिकाले तुत्र दिधाएव भू भुजः। प्रजाधनादानपराम्ब्खतादः खभागिनः॥

नृववत्तभः। पुं। राजामे ॥ वि। राज ष्ट्रिये ॥

नृपवल्लभा। स्त्री। राजसिष्याम्॥ के विकापुष्पे ॥

नृपशुः। पुं । कार्याकार्यविवेकशूम्ये ॥ ना पशुरिव। उपमितसमासः॥ नृपसमम्। न। राज्ञांसभायाम् ॥ नृपा गांसभा । सभाराजामनुष्यपूर्वेति-क्तीवत्त्वम्॥

च पातमञा । स्त्री । राजपुत्र्याम् ॥ नृ पस्य त्रात्मजा ॥ कट्त्रस्थाम् ॥ नृपाध्वरः। पुं। राजस्ययत्ते॥ नृषात्रम्। न। राजात्रनामधान्ये॥रा चोने॥

नृपाभीरम्। न। भन्नतुर्धे। राजभा जनकाजीनवाद्यविश्वेषे॥ व्यमानम् । न । भूभुजांभुक्तिकाला नृपामयः । पुं । राज्यस्ताणि । चयरे।

न्सिष्ठः

ते ॥ राचीराने ॥

नृपावर्त्तम्। न। राजावर्त्तरते॥ नृपासनम्। न। अहासने। सिंहासने

। मग्यादिकृतराजासने ॥ नृपस-

षासनम् ॥

नृवाह्नयः। पुं। राजपलाखी ॥ नृपना मनि॥

नृषेशः। पुं। सार्वभामे ॥ नृपाणाः मीगः॥

नृषेचितः। पुं। राजमाषे ॥ वि। रा जार्हे ॥

नुस्या । स्त्री । अच्चदीपस्य प्रधाननदास्॥ नृयत्तः। पुं। अतिथिपूजने। ब्राह्मण श्रेष्ठधाचायाम्॥

नुवराचः । पुं। वराचरूपधामगवदव तारे ॥ अयंवलेदीरीति पुराणम्॥ न्वराष्ट्रस्य वसति मेहर्ने के प्रतिष्ठि तित पद्मपुरायम्॥

नृशंसः। वि। घातुके। करो। नृन्शं सति। शंसु इंसायाम्। कर्मग्युग् ॥ पर्षे। रूचे ॥

नृषद्। पुं। सन्ष्येषु विद्यमाने ॥ वु नृसिंचपुराग्यम्। न। नारसिंहे॥ है। ॥ नृष्मीद्ति । षर्वः । सं० किए॥

नृसिंह:। पुं। विष्णौ। इरेरवतारवि सा उनिभक्ताविश्रासमाविधिपदाद नृहरिः। पुं। नृसिंहे ॥

नृष्टरिः

पिसच्चरनाः । नप्रामुवन्तिपशुकर्मर् ताधनेहासासीनृसिंहवपुसे हर्ये न मस्ते इतिविष्णुभागवतम्॥ अपिच । पुण्यारण्येनृ सिंहै कनामसिं होवि राजते। यनादतःपनायन्तेम शांकि ल्विषकुष्त्रराद्रति ॥ अस्वतसतिज्ञन लोके। यथा। नृवराइस्यवसतिर्मइ र्जीकेप्रतिष्ठिता । नृसिंइस्रतयाप्रो क्ताजनले। के महात्मन इतिपादी स्ट ष्टिखण्डे २८ अधायः॥ मनुजात्तमे ॥ ना सिंह रव । उपमितंथाघादिभि रितिसमासः ॥ नाचासासिंइश्चेति वा॥ रतिवन्धविश्वेषे। यथा। पादै। सम्पीद्ययानाचहरासिङ्ग प्रवेशनम् । इस्तयार्वेष्टयेताचंवन्धोन्सिइसंज्ञ वार्ति॥

नृसिं इचतुई भी। ची। वैभाखगुक्तच तुईश्याम्॥ यथा। वैभाखस्यचतु दंश्यां शुक्तायां श्रीनृके शरी। जात सादसांतत्पूजात्तवं न्वीतसवत मिति ॥

नुसेनम्। न। नरसेनायाम् ॥ नृगां सेना। विभाषासेनेतिपाचिनंती-वस्वम् ॥

भेषे ॥ यथा । यत्पादपद्ममन्दर | नुसेना । स्वी । नृसेने ॥ नृषांसेना ॥

नेवम

<sup>ॐ</sup> नृइरिदास:। पुं। प्रह्वादे॥ नेज कः। निर्धेजके। रजके ॥ नेनेक्ति

। गिजिर्। ग्व्म्।।

नेत्। श्रा मङ्गायाञ् ॥ प्रतिषेधे ॥ वि रारे॥ समच्ये॥

नेता। वि। प्रश्ना। नायके॥ प्रदर्शके ॥ नयति । भीञ् । तृज् ॥ निम्ब

ष्टचे ॥ प्रापयितरिं ॥ निवाइके ॥ य

या । जगरान्त्रनिर्वाहकाने तेतिविष्णु

सहस्रनामभाष्यम् ॥

नेत्रम्। न। मन्यगुणे ॥ वस्त्रभेदे ॥ हु मस्यम् ते ॥ रथे ॥ जटायाम् ॥ ना नेत्रपुष्तरा । स्त्री । तहजटायाम् ॥ छामितिवियः॥ वसियजाकायाम् नेयवन्यः। पुं। वाजानां कीजाविश्वेषे ॥ चचुषि ॥ अथने वपरीचा । ने वं

खात् पवनाहृचं धूमवर्षे तथावर्णम् । वे। टरान्तः प्रविष्टच तथासा चि

को कनम्॥ इरिहाखएड श्रीचरक्तं

वा इरितंतया। दीपदेषि सदाइच

नेवं स्थात्पित्तकापतः॥ चक् व जा सवाह्न स्वात् दिग्धं स्वात्न विस्त्रुत

म्। तयाधवलवर्ण च ज्योति ही नंव

खान्वतम् ॥ ने चं दिरे षवा हु ल्यात्

साहदोषदय जचगाम् निदे । पासन

रुसेनतनारयतिरेशियम्। विदेश षद्षितं ने तमना में संभू शंभवेत्। वि

जिङ्गंतिज्ञाविद्रानी ने त्री खय-

च्यपीति॥ नयति नीयतेऽनेनवा

नेपरा

। ग्रीञ्ा सर्वधाधुम्यः प्रृत्। दाम्बी 🕸 च्यादिना वाष्ट्रन् ॥ वि । नेतरि । न

यनसाधने । प्रापयितरि ॥ प्रवर्तन

केपि॥

नेवक्ट्रः। पुं। अचिष्टे । नेविष्धा यकेचर्मपटे। श्रांखकाढक्रन इति

भाषा॥

ने पर्यन्तः। पुं। श्रपाङ्गे॥ वि। नय

नाव धके॥

नेचिपण्डः। पुं। विडाले ॥ इतिहारा

वली॥ चचुना खने॥

श्रांखिमचैंानी इतिभाषा॥

नेचमलम्। न । दूविकायाम् ॥ नेच यामं जम् ॥

नेचमीना। स्त्री। यवतिक्तासतायाम्॥

नेचयानि:। पृं। इन्द्रे। वासवे॥

नेपरक्षनम्। न। कजाले॥ नस्ता-

चेयाजयस्ताधकानेवर्क्ननिति-

का जिका प्राग्रस्॥

नेष रोगः।। पुंषच्रोगे ॥ तिवदान मासमाधवः । हवासयादाविशिसे विताचिवि स्मृंच्यातागमनिग्रचाच । उच्चाभितमस्य जनमनेशात् द्रे

चगात् स्वम विपर्ययाचा स्वेदाइजा 👺 धूमनिषे वणाचक्दें विघाताद्वमना 💥 नेदीय

तियागात्। प्रसक्तसंरादनशोकताः पाच्छिरोभिघाताइतिमच्पानात्॥ तथाकत्नाच विपर्ययेग क्रियाभि घातादतिसेथुनाच । वातात् पिता त् कपाद् र नादमिष्यन्दश्चत्विधः । प्रायेख जावते घोरः सर्वनेषामवा करः इतिच ॥ वास्पग्रहात् सूर्यनि रोचणाच नेपेविकारान् जनयन्ति दे। षाः ॥

नेपरागदा। स्त्री। वृश्विकासीवृत्ते॥

षि। चच्चरागनामके॥ नेपासयः। पुं। नेपराशे॥

नेवाम्यु । न । अञ्चुषि ॥ नेवये।रम्ब ॥

नेपारिः। पृं। सेहण्डवृष्टे॥

नेत्री । स्त्री । नवाम् ॥ नाद्याम् ॥ त्रि नेपासनन्त्रसः । पुं । कृतपास्त्रे ॥

थि। अष्याम् ॥ नेद्रशब्दात्वित्वा ्न जीष ॥ प्राप्यकर्त्याम् ॥

नेदोपमफनः। पुंगं वाता देला बदाम रति भाषा ॥

ने वी षधम्। न । पुष्पकासी से ॥ चन् री गीषधमाने॥

नेवामधी। स्था। समग्रह्याम्॥

नेदिष्टः। वि । भाषासञ्जे ॥ भयभेषा मति प्रयेगानिकः। १६म्। प्रक्रिक

कवारुये।केंट्साया॥ निप्ते॥ प्रश्नी

नेसि:

अध्यनयारतिश्रयेनात्तिकः। ईय 🏵

सुन्। षन्तिकस्रनेदादेशः॥

नेपः। पुं। पुरोचिते ॥ नवति नीवते वा। योज् । पानीविषयः पः॥

नेपष्यम्। न। रङ्गञ्चायाम्। रङ्गभ्

मी ॥ पुं। अखड्वारे। प्रसाधने। वे भ्रो ॥ वेभस्याने ॥ नयति । ग्रीञ् ।।

विच् । गुगः । नयानेषस्य नेत्वा

पष्यः॥

नेपाचः। पुं। स्वनामाप्रसिद्धे हिमास यैकदेशविशेषे॥ यथा। जटेश्वरं समारभा योगेन्यनं महेश्वरि । ने पानदेशो देवेशीत्यक्तं श्रीशिक्त सङ्गमे ॥

नेपासनिम्बः। पुं। नेपाले। ठगनि क्वे। ज्यानिका। नाडीतिका।

नेपाबम्बनम्। न। इस्तिदलसहग्रे म्लक्षिपेषे॥ नैपाकम्खनंषान्य

राज्ञ वेत्रजदस्तवस् ॥

नेपासिका। स्त्री। मन:शिसायाम्॥ नेमः । पुं। काले॥ अवधी॥ अही

ा खर्ड ॥ प्रकारे॥ कैतवे ॥ गर्से॥

नीयते। ग्रीज्ा अतिस्तित

सन्॥ सामादिः॥ प्रमासान्। र

ित्रमण्डल ॥

मेहीबसास्। विश वाक्यमसभीचे। मेसि। पुं । जिनविशेषे ॥ तिनिश्व ह

ने कभे

चै। तिनाग इतिभाषा ॥ स्त्री। नि कायाम्। कूपसमीपे रज्जुधारगा र्थे विदार्यन्त्रे॥ चन्नान्ते। प्रधा। र्षचकस्म्मिस्पिधभागे ॥ कूपा निके समानस्थलभागे॥ इति शब्द रताक्ली ॥ नयतिर्थम् नयन्यने-नवा। गीञ् । नियासिः॥

नेसिचकः। पुं। परीचिदंशजे असीम कृष्णस्यपुचे ॥

नेमिश्रम्। न। नैमिशार्य्याखे चेचे ॥ ब्रह्मणाविस्ट्रस्वक्रस्य नेमिः श्री

र्यते क्रास्टीभवति यच तत्।। नेमी । स्त्री । कूपस्यविकायाम् ॥ च-क्रान्तभागे। प्रधाः॥

नेष्टः। चि। निषिद्धे ॥

नेष्टुः। पुं। लाष्टे ॥ इतिप्रब्दान्वधिः॥ नेष्टा । पुं । ऋत्विग्रिशेषे ॥ नयति । गीज्रानयतेः चुक्रोतित्नु॥ नस् नेष्ट्रितसाधः॥

नैःस्वम्। न।निःस्वतायाम्।दुर्भते।॥ नैकष्टिकः। पुं। भिचौा। भिच्नगाग्रा मात् कोणे वस्तव्यमितिशास्त्रम्। प्र याजनात्रिकटे दसति । ठक्॥ चि। ं निकटवर्ष्त्रनि ॥

नैक्यम्। न। निकरके ॥ नैकसेदः। वि। वहुविधे। उद्यावचे॥ नैत्यम्।न। नित्यत्वे॥ द॰राधाकातः॥ अनेकप्रकारे ॥ एका भेदा प्रसान में नैत्यकम् । अने मिखान हेरे । अप

ने च्यक

एकभेदः। सुस्पेति समासः॥ नॐ एकाभेदाऽचेतिया। उत्तरपद्मब्द ख समास चर्मावयवेक्टवलानाथ पदे न ले।पाभाव: ॥

नैक्षयः। पुं। राच्यसे ॥ निक्षाया ष्पत्यिमत्त्रये उक्॥

नैकृतिकः। चि। स्वस्मिन्पकारित्व भ्रमम्त्याद्यपरवृत्तिच्छे द्नेन स्वाऽ र्थपरे ॥ निकृत्यापरापनारेगाजी-वति। निकृत्यानिष्ट्रतया चर्तिवा । ठक्॥

नैगमः। पुं । न । उपनिषद् ॥ विवा जि। वाशिजे॥ नागरे। पारे॥ न ये ॥ ऋ खास् ॥ निगमे भवः। त चभवः इच्छाम् ॥ निगमएवबा । प्र० श्रम् ॥ वि । निगम सम्बन्धिति॥ नैचिकम्। नागिः शिरोदेशे॥ इति हेमचन्द्र:॥

नैचिकी। स्त्री। उत्तमायांगवि॥ नी चै प्रचरति । चरतीति ठक् । प्रच यानामितिरिलापः। यदा । निचिः कर्षिशिरे देशे इतिर्भसः। ततः स्वार्थेकन् । प्रशक्त निचिकमस्याः। च्योत्स्वादिभ्य रस्य ग्रा

नैजः। वि। निजसम्बन्धिन। स्वीये॥

## नैमित्ति

यत्ते। ब्रह्मयत्तादिरूपे ॥ यथा। वे दापकरणेचेव स्वाधायेचेवने स्थके । नान्रोधे। ऽस्तानधाये होममंच य चैवहीति ॥ नै च्यके नास्य नधा यात्रस्त्रसर्वितत् स्गृतम्। ब्रह्माहु ति हतं पुग्यमनधायवषट्वृतमि तिमनु:॥

नै त्यप्रव्दिकः । पुं । निन्यप्रव्दत्त्ववा दिनि॥ निच्छः शब्द इति आइ। तदाहेतिमाशब्दादिभ्य छन्॥

नैदानिकः। वि। निदानविदि॥ निदा नाधोत्तरि॥

नैद्रः वि । निद्रासम्बन्धिन ॥ नैपालः। पुं। नेपालनिम्बे॥ वि। नेपा बदेशसम्बन्धिन ॥

नैपाखिक्स्। न। ताम्रे॥ इतिरानिः॥ नैपाली । स्त्री । नवमास्याम् ॥ क्रानः व्याभ्। सनःशिषायाम् ॥ सुवडा-यास् । श्रेफाजिकायाम् ॥ नेपाले भवा। तचमवद्रस्य ग्रा नी स्थामि तिप्रव्दर्वावली ॥

नैपुणम्। न। नैपुष्ये॥ निपुणस्यभा

नैषुग्यम्। न । निष्चे ॥ निष्गास्त्रक मभावावा। बार खंश्।

नैमिन्तिकम्। न। पुन्जन्याद्यनुविध प्रोपे ॥ नैमिश्रच्च तदरप्यच ॥ षु जाते प् का दिवसे सा निमत्तमा निमयम्। न। नैमियार गये॥ तीर्थ 🐉

## नैभिष

चमासाद्यावश्यकत्त्रं व्यतयाविहितेषु 🏁 ॥ वि। हेतुमति। निमित्तादागते ॥ ठक् ॥

नैमित्तिकामिया। स्त्री। निमित्तनिय यवद्धिकारिक संखे कर्मगा। नैमित्तिकदानम्। न । निमित्तनिश्च यवद्धिकारिकर्त्तचे दाने ॥ यथा। यत्त पापापमान्ये व दीयते विदुषां करे। नैमित्तकं तदुहिष्टं दानं सङ्ग रनुष्ठितमितिगर्डप्राणम्॥ नैमित्तिकथर्याः । पुं। निमित्ताश्चित धर्मे ॥ निमित्त भेक साम्रित्य ये। धर्मः सम्मवर्त्तते। नैमित्तिकः स विज्ञेय: प्रायश्चित्तविधिययया ॥ नैमित्तिकलयः। पुं। प्रजयविश्वेषे ॥ चतुर्युगतइस्रानेशस्रोनैमि तिका-

नैभित्तिकसानम्। न। निमित्तनिय-यवद्धिकारिकत्तेचे साने ॥ यथा। चाराडा जशवपूयादिसम्द्वा ऽस्नातांर ज स्वजाम्। सानाईस्त् यदासाति सा नं नैमित्तिकं चितदिति॥

नैमिश्रम्। न। नैमिशार्यये॥ नेमि श्रमेव। स्वार्धे ऽस् ॥ तीर्थ विशेषे ॥ नैकिशाराख्यम्। न। प्रसिद्धे ९ राख्य वि

## ने यग्रो

विश्वेषे॥

**₹** 

नैमिषकुष्त्रम्। न। तीर्वविश्वेषे ॥ नैमिषार्य्यम्। न। स्वनामाप्रसिद्धे ऽ र्राष्ट्रविश्रेषे ॥ अचार्राये निमिषेष दानववसं विष्णुना निष्ठतम्। तथा हि। तेन चन्नेस तत्सैन्य मासुरं-दै। जयं चवात् । निमिधानारमाचे या भस्तवदहुधाकृतम् ॥ एवंकृत्वा त ते। देवे। मुनिंगीरमुखंतदा। उबा च निमिषेगोरं निष्तं दानवं बचान् ॥ अर्यक्षेत्रां सतस्तेन ने मिषार्यक्ष संश्वितम्। अविष्यति यथाई वैवा द्यावानंत्रियेषतः॥ इतिवर। इपुरा योगीरम् खंपतिभगवदाकाम् ॥ सुक यादेखधिष्ठितेसिद्सिदुखानम्॥सु क्यातवदेवता । देवदेवाधिपः श्रम् नैभिषेच महेन्यरेच्याममान्नेः॥नै मिचेतुम राखाने देवी साचित्रधारि बीतिदेवीगीता॥

नैमेयः । पुं। परीवर्त्ते । परिदाने । विनिमवे ॥ निमानम् । मेड्यबि दाने । अजीयस् । देवति । गुवाः । प्रताबक्षाः

नैयग्रीधम्। न। सम्रोधकले ॥ स्प्राधि स्वतिकारः। सम्रादिकादम् । तस्य विधानसामग्रीत्कतेनवक्। न्यग्री धस्यवकेवसकोजीनाकाः ॥ सम्बोध नैर्फर

जातेचमसादै।॥

नैवङ्गवम्। वि। न्यङ्कुसगजातवस्त्र चर्मादा॥

नैयमिकम्। न। निष्यनैमितिकवि धिपासेसन्याध्यमजातेष्वादै।॥ नैयायिकः। चि।सांवादिके।स्याच-पादे।तर्कप्राखाध्येतिर।तदेश्वरि च॥न्यायमधीते येश्विवा। जतूक् बादितिहक्॥

नैयासिकः । चि । न्यासाभिके॥ न्यास सधीते वेदवा । उक्छादिन्याहुक्॥ नैरम्पर्थम् । न । निरम्पर्यत्थे॥ नैराध्यम् । न । चाधायाध्यभावे ॥ नैदक्तः । चि । निदक्तसम्बन्धिनि ॥ नैदक्तिकः । चि । निदक्ताध्येष्टवेदिचोः ॥ निद्तसभीते वेदवा । उ० ठक्॥ नैर्मरः । पुं। राचसे ॥ पश्चिमद्विष्य केर्याध्यम् । तस्यापस्थमस्यस्य ॥

निर्मुग्यम्। न। निर्मुगुष्टे ॥ नैर्मुग्यम्। न। भीमखेनपानीयस्प्रम-भेदे। निर्फरसम्बन्धिनते ॥ भेत-सानुस्रवद्यारिप्रवाहे। निर्जरो जरः। अ सनुप्रस्रवस्थापि तन्त्रां नैर्जर न

नैक्ती। स्ति। असुरशक्ता ॥ अवा

ची प्रती चोर्मधायांदिशि। नैर्कत

ने षधः

लम्॥ नैर्जारं क्चिक् कीरं कप्रशं दीपनं लघु। मधुरं कटुपाकच्चवा तलं स्यादिपत्तलम्॥

नैर्माख्यम्। न। निर्मलक्ते ॥ विषय वैराग्ये ॥ यथा। विषयेष्वतिसंरा 'गामानसा मलउच्यते। तेष्वेविष्ठ-विरागस्तुनैर्मखंसमुदाष्ट्रतिमिति॥ नैवीष्टिकम् । न। वाष्याः निर्मन-द्वारे॥

नैविद्यम्। न। वंश्रफूकारगुणविशेषे
॥ यथा। नैविद्यंपीटताचापिसुस्व
रत्वश्रीघता। माध्येमितिपश्चा
सीफ्कृतेषुगुणाः स्मृताः॥ निविड
च्चे। सघनतायाम्॥

नैवेद्यम्। न। निवेद्दनीयहर्थे॥ अ वाग्विसर्जनाद् हर्वा नैवेदां सर्वमु-चते विसर्जिते जगन्नाये निकाल्यं भवति चणात्॥

नैश्रम् । चि । नैश्विक्ते ॥ निशायां भवस् । निषाप्रदेशस्थाच्चेति ग्रेषिकेर्घेषुपा चिकारा ॥

नैशिकस्। चि। नैशे॥ निशायां भव-स्। निशापदे। षाध्याच्हेति पद्ये टज्॥

नैषधः। पुं। नलभूपते। ॥ निषधदेशा
धीत्रारे ॥ निषधानामयम् । तस्टेद्

मित्र्यण्॥ चि। निषधसम्बन्धिन ॥

 $\otimes \otimes \otimes \otimes =$ 

ने छिकाः

नैषाद्कः । पुं । निषाद्तनये ॥ नैष्कर्म्यम् । न । ब्रह्मविषयविषाद्गि-ष्यन्नज्ञाने ॥ सर्वकर्मश्रून्यच्चे । कर्म ष्यागरूपेसच्यासे ॥ निष्कर्मश्रीभावः । ष्यञ् ॥ वेदाक्तमेवकुर्वाशो निः क्रोऽर्मितमी खरे । नैष्कर्मसिद्धिं सम ते रोचनार्था फल्य्यृति सहाभागव ते एकादशस्क्रन्यः ॥

नैष्तिकः । पुं । रूप्याध्यचे । टङ्कादि-शालायां नियुक्ते ॥ निष्के हेम्बिन युक्तः । तत्रनियुक्तदति टक् ॥ दि । निष्केणकीते ॥ निष्कस्यविकारे ॥ की तवत् परिमाणादिन्यति देशात् स्र समासेनिष्कादिभ्य दति टक् ॥

नैष्ठिकः । पुं । ब्रह्मचर्येण यावज्जीवंगु रक्कलेवासिनि । निष्ठासंसारसमाप्ति स्तामयोजने ब्रह्मचारिविभेषे ॥ यथा । नैष्ठिका ब्रह्मचारीच वसेदाचार्य सिन्धो । तद्भावेऽ स्तानये पत् न्यांवैश्वानरेपिवा ॥ अनेनिविधिना-देहं साधयेदिजितेन्द्रियः । ब्रह्मले। कमवामोतिनचेहा ऽऽ जायतेपुनः ॥ आरु होनेष्ठिकंधमें यस्तु प्रच्यवते पु नः । प्रायश्चित्तं न पश्यामि येनगु-ह्योत् स आत्महा ॥ आरु हपतितं वि प्रमण्डलाचिविनः स्तम् । उददंकु भिद्ष्टचस्पृष्ट्वाचान्द्रायणं चरेत् ॥ **XX**X

नैाः

निष्ठाविद्यते ऽस्य । मस्त्रवर्धियष्ठक् ॥ निष्ठायां भवः भवार्थे ठग्वा ॥ वि । निष्यत्ते॥

नैष्ठिकी । स्त्री । निश्वसायाम् ॥ टिट्ढे तिस्रीप् ॥

नैसिक्तिकः । वि । स्वाभाविके ॥ नैस्तिंशिकः । वि । असियोधे । असिहे तै। ॥ निस्तिंशः प्रहरणमस्य । प्रहर यमिति ठकः ॥

ने। अ। अभावे ॥ नद्यति । नद्यः। डोप्रस्थयः ॥

ने चित्। श्रा । निषेधे ॥ ने दिना। स्त्री। चे दिनायाम् ॥ ने दितः। चि । प्रवर्त्तिते ॥ प्रेरिते ॥

ने। घा ८। पुं। ऋषिविश्वेषे॥ नृयते। णुः । नुवे। धुट्चे स्थसिः। नवंदधा

ने। प्याता। दि। दूरस्थे॥ हीनार्थि विश्वेषे। अनुपस्थिते। पास नही इति भाषा॥ यथा। अन्यवादीकि-यादषी ने।पस्थातानिकत्तरः। आहू तप्रपत्तायीचहीनः पञ्चविधः स्मृतः ॥ न उपसमीपे तिष्ठति। ष्ठा०। दृष्ण्॥

नै:। स्त्री। ने।कायाम्॥ ने।काविशे मे । कसकी नाव इतियस्यादेशभा पा इहिन्दे। ट इतीस्र शेजभाषाच ॥ न्यचः

यथा। ततः प्रवासिता विद्यान् विद् दुरेग्यनरस्तदा। पाथानादर्भयामा समनामार्तगामिनीम् ॥ सर्ववात सद्यां नार्वं यन्त्रयुक्तांपताकिनीम् । श्रिवेभागीरथीतीरे नरे विद्यम्मि भिः कृताम् ॥ इतिमद्याभारते चा दिपर्वश्वित्रतुकागृहे १६६ चथायः नुवते। गुद्रः। ग्लानुद्भ्यांद्याः ॥ यद्या। नयति। ग्रीञ्रा चन्येभ्योः दः। नम् चवति। किप्। ज्यस्य स्वृह्। वृद्धः॥

नै। का। स्त्री। नावि। तर्गयाम्। नि ष्यद्याने। तर्याम्॥ ने। शब्दात्स्या र्थेकः॥

ने बाह्यदः। पुं। चे पर्याम्। ने बा पार्श्वदयवद्वंचा जनका छे। द्राँउ द्रति भाषा॥ ने बायाः द्रस्टः॥

ने तार्थः। पि। नाच्ये ॥ नावातार्थः॥ न्यका। स्त्री। विट्कीटे ॥ न्यकाविट् कीटकेस्वियामिति प्रब्हाम्ब्रधः॥ न्यकाहका। स्त्री। विट्कीटे। प्रकृत्

कुमा ॥ इतिहारावली ॥ न्यक्करग्रम् । न । तिरस्कारे ॥ न्यक्कारः । पुं । भनादरे । भवहे सने ॥ न्यक्कृतिः । स्त्री । रीढायाम् । न्यक्का

षा रिटिन्बेट रती खुंग्रेजभाषाच ॥ न्यचः । पुं। यामदग्न्य । परशुरामे ॥

े रे ॥

\_

**8**8888

888

न्यग्रोधा

सिंचि॥ म। काव्न्स्ये॥ तृषे॥ वि । निकृष्टे॥ नियतानि निकृतानि वा संचाणियस्य यस्मिन् वा॥

न्यग्रोधः। पुं। व्यामे । व्यामपरिमाणे ॥ वटवृच्चे ॥ ममीद्रुमे ॥ न्यक्षण द्वि । क्थिरः । कर्मग्यण् ॥ इरी ॥ न्यावीक् रोइति सर्वेषामुपरिवक्ते एः इस्वधः ॥ सर्वाणिभूतानिन्यक्-कृष्य निजमायया ऽऽ वृणोतिक्षद्वी तिवा ॥ विषपर्याम् ॥ मोइनास्था पर्वा ॥

म्बर्गोधपरिमण्डलः । पुं । स्थामपरिमि
तोक्षायपरीयाहिपुरुषे ॥ एताह्याः
पुरुषास्त्रेतायुगे चक्रवर्त्तन आसन्
। यथा । मण्डाधनुर्दुराश्चेत्र चेतायां
चक्रवर्त्तनः । सर्वलच्या सम्पन्ना
म्यग्रोधपरिमण्डलाः ॥ न्यग्रोधीतु
स्मृता वाह्न व्यामान्यग्रोधउच्यते ।
स्थामनउक्क्यायस्य अधऊर्द्धं चदेष्टि
नः ॥ समोक्क्यपरीयाहिन्यग्रोधपरि
मण्डलः॥ इतिमाल्ये ११८ अध्यायः॥
म्यग्रोधपरिमण्डला । स्त्री । अङ्गनावि
श्रेषे ॥ यथा । स्तर्नासु कठिनायस्या
नितम्बेचवित्रास्त्रता । मध्ये चीयाभवेद्या सान्यग्रोधपरिमण्डलेति श

ळू अम्बद्रोधा। स्त्री। न्यग्रोधाम्॥

ब्दमाचा ॥

**888888** =

न्यस्तः

न्यग्रोधी । खी। उपचिषायाम् । मू ष्रि व्याप्ति व स्वाप्ताम् ॥ न्यकस्याद्वि व स्वमूखाचा त् । दिधर् ० । पचाद्यम् । ग्रीरादि रितिप्राच्यः ॥

न्य चं रणिह इतिवा। कमेण्यण्॥ न्य ङ्कुः। पुं। मृनिविशेषे॥ यष्टुविषा षोस्य विशेषे। वार्ष्ठ सिंगा इति भा षा॥ न्य ङ्कुः स्वादुर्ज घुर्व स्वो दृष्यो देश प्रवापष्ठः॥ नितरामण्यति। नावचे रिण्युः। न्य ङ्क्का दिन्व त् कु न्यम्॥

न्यङ्कुभूत्रः। पुं। शोखकवृत्ते। श्यो नाके॥

न्यक्रम् । न । श्रवश्चेद्रतिवाक्षावयोग ताचरा ॥

न्यच्छम्। न। चुद्ररागविशेषे॥ इति भावप्रकाशः॥

न्यङ्। चि। निम्ने॥ नीचे॥ काव्हर्ने ॥ न्यच्ति। अञ्चुः। ऋस्तिनिति किन्॥

न्यन्तिस्। वि। ऋधः चित्ते॥ न्यनः। पुं। चरमप्रदेशे।पश्चिमभागे ॥ नितरासनः॥

न्ययः। पुं। नाभे ॥ निपूर्वादिसा एरच । न्ययंगतः पापः। नाभिसास्यर्थः॥

न्यस्तः। वि। निस्हष्टे। स्थन्ते। निहि 🕸 ते। स्थापिते॥ यथा। प्रर्णं मम न न्याय:

हिजननी न पिता न सुतान सेाद रानान्य । परमं घरणिनद्मेव चर णं ममन्बृद्धि देशिकन्यस्त्यमिति ॥ न्यस्यतेसा । असु । तः ॥

न्य स्तद्रण्डः । पुं । सन्धासिनि ॥ न्यस्तप्रस्तः । पुं । दिव्यपित्रषु ॥ वि । स्र स्वप्रस्ववर्तिते ॥ न्यस्तानि प्रस्ताणि वैधेनवा ॥

न्याक्यम्। न। मूंडी मुडकी फक्ही इच्यादिभाषाप्रसिद्धे भृष्टाने॥ इति शब्दचन्द्रिका॥

न्यादः। पुं। आहारे॥ न्यदनम्। अ दः। नै। यचे स्यदेषः॥

न्याय: । पुं । अक्षेषे । कत्ये । देशक्ष्पे उचिते ॥ नियमेन ईयते । इण् । । पिन्योनी योधिय निर्मे प्रेयते । इण् । । पिन्योनी योधिय निर्मे प्रेयति घ ज्यो निर्मे निर्मे प्रेयति । उचिति मिन्यर्थः ॥ ने तिम्मे प्रेयति हो उचित्र मिन्यर्थः ॥ ने तिमे प्रेयति हो विषये । तर्क विद्यायाम् । आन्वी चिक्याम् ॥ एतद्दर्शनमते निन्ये च्छाकृति मितसिहतः पर्मा त्मा ईश्वरः । सत् ब्रह्मपदार्थी जीवा तिरिक्तः । एतच्छा ख्रप्रयो जनं चा विकारि मति निर्मे प्रेयति प्रेयते जग विद्या प्रेयते विद्या प्रेयते जग विद्या प्रेयते विद्या प्रेयते । एतच्द प्रमाने वेदार्थ निर्मे प्रया दि निर्मे प्रेयते ने देश्व निर्मे प्रया प्रेयते । एतच्द प्रमाने विद्या प्रमाने । तत्स्व प्रमाने प्रमाने विद्या प्रमाने प्रमाने विद्या प्रमाने प

न्याय्यः

गादिषोडभपदार्थनिरूपग्रम्। तेषां 🕸 तत्त्वज्ञानान्त्रिश्रयसम् । तस्यभाष्य कारावात्यायनः। तदान्तिककारः काच्ययनः। तट्टीकाकारीवाचस्य ति मिश्रः तच्छाचउद्यनाचार्यः। क्रसुमाञ्जलिप्रभृति ग्रन्थकन्ता। त-च्छिष्यप्रषा इरिट्। सेरासभद्रगङ्गेशी पाध्यायविन्तामि विकाराद्याव इवः॥ \* ॥ प्रतिचाहेतुदाहरखोपनयनिग मनात्मकपञ्चावयववाक्ये ॥ यथा पर्वतीवक्रिमान् धूमात् यायाधूम वान् ससवक्रिमान् यथामचानसम विज्ञवाप्यधूमवांश्चायम् तसाद्वज्ञि मान् ॥ नीयते प्राप्यतेविविचिता र्थे। येनस न्याय:। अध्यायन्यायेति घञन्तोनिपातितः ॥ नीता ॥ जया पाये ॥ भागे ॥ युक्ता ॥ युक्तिमूल नहष्टानविश्वेषे ॥

न्यायपथः । पुं । मीमांसादिशास्त्रे ॥
न्यायवृत्तः । वि । शास्त्रविहिताचारे ।
ययाशास्त्रव्यवद्यारिणि ॥
न्यायसारिणी। स्त्री । लुण्ड्याम् । युक्ति
पूर्ववकर्मकारिण्याम् ॥ इतिविकाण्डश्रेषः ॥ न्यायस्थले ॥
न्यायी । वि । न्यायवित ॥
न्याय्यः । वि । न्यायव्यक्षे । युक्ते श्रोप

यिके ॥ न्यायादनपतम् । धन्मप्य

ন্য জ

**⊗⊗**⊗⊗

र्थन्यायादनपेतद्रतियत् ॥ उचिते ।

प्राच्चीयधम ॥ न्याये भवः न्यायादा

गतावा । दिगादित्वाचत् ॥

न्यासः । पुं । त्यागे ॥ उपिन्धा । स्था

प्यद्रव्ये । प्रकाश्यस्यापितेद्रव्ये ॥ न्यस्य

ते । असु । वर्षाण घन् ॥ अपेणे
। विन्यासे ॥ सन्यासे ॥ यथा । व

स्यो विविद्धान्यासं विदन्यासम्बक्षे

दतः । हेत् विदेष्णम्हाश्यक्षे जीवन्यु

त्रेश्य तीज्ञमात् ॥ काश्यकाख्यपाणि

निस्त्वव्याख्यानग्रन्थविश्रेषे ॥ अङ्गेषु

वर्णाचित्तने ॥

न्यासाप्पणम् । न । निच्चेपप्रतिदा

ने ॥

न्युङ्खः । पुं । सामः ६८्प्रणवेषु । सा मविश्रेष खषडोङ्कार्याम् ॥सम्यङ्गने। जो । अतिप्रिये ॥

न्युप्तः। वि। दत्ते॥

न्युजः । पुं। दर्भमयस्त्रचि । कुमस्ति ॥ न । कर्भरङ्गफले । कमरख इति भाषा ॥ त्राडादिपाचप्रभेदे ॥ दि । कुजो । कुजो । कुज्जे । कुज्जे । कुज्जे । कुजो ॥ त्रो मुखे ॥ न्युजन्य स्मिन् । उजज्जा के । क्रियकर्गो घ जि कार्यो भावे । भुजन्युजौ पाग्युय

7

तापयारितिनिपात्यते ॥ न्युजनम्

। भावे वा घञ् ॥ न्युजः एष्ठवकत्त्व
कारी यस्यक्ति । ऋषं आद्यच् ॥

न्युजखद्गः । पुं । कटीतले । कुजख
द्वे ॥

न्यूक्षः । ख्रोभोसित्यादिषोडशोङ्गा
रेषु ॥

न्यूनः । चि । गद्यो ॥ जने ॥ न्यूनयित
। जनपरिष्ठार्थे । प्रचाद्यच् । घञ्दा ॥

न्यूनपन्धायद्गावः । पुं । जनपन्धायद्गा
वे । पागले ॥

न्यूस्थाली । पुं । श्रिवे ॥ चि । नराऽ

स्थियानः वति॥

न्ते। अ। वितर्ने॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ इत्यादिगी। इक्कालात्यना जी चवान प्रधाने प्रवासन्त नाराम सिम्नासन न्या स्त्री धनपति सिम्नापरनामा तथा स्त्री सह क् नावधूतस्त्री परमहं सपरिन्ना जकार्य स्त्री महिर हरानन्द नायभार नित्रिष्येण ब्राह्मावधूतस्त्री सुखानन्द नायपरनामधे येन विरचिते सञ्दा खिन्तामणी तवर्गः समासिङ्गतः सुद्राङ्गितकराया कायस्य कच्छेष्ठ सुंभी स्त्रीरासप्रसादनी ने॥ ॥ ॥

Assemble No. 199166

Chantalakshita Library

Tiberan is statute. Samuel.